मुख्य पुस्तकविकेता— विद्याभास्कर बुकडिपो, चौक, वनारस

हिन्दी भवन, अनारकली, लाहीर

मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सैद मिट्टा वाजार, लाहौर

### ओम्

### विनय

हे अच्युत ! हे अनन्त ! अपने वालकपन मं—अपनी मुग्धावस्या के दिनों में —गणित के प्रश्नों का हासिल जब निकल आता था, तब बड़े चाव से अपने अध्यापक को उसे दिखाकर अपने को धन्य समझता था । परन्तु हे अन्युत ! हे अनन्त ! मुग्धावस्था के सुख के वे दिन फिर छीटकर नहीं आये । जब से होश सँभाला है तभी से देख रहा हूँ कि अब मेरे किसी भी काम का हासिल मेरे हाथ नहीं लग रहा है। में यों ही औरों को देख देखकर कुछ भी करता जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने अनादिकाल से अब तक के सब कामों पर विहंगमदृष्टि डाल कर देखा है कि उन सबका भी कुछ हासिल मेरे पास नहीं है। मैं कोरा का कोरा ही हूँ । हे अच्युत ! हे अनन्त ! फिर अपने सचे अध्यापक आपके पास कीनसा हासिल लेकर उमंग के साथ दौडता आऊँ ! तुम्हें अपनी कमाई में से क्या दिखा दूँ ! हे अच्युत ! क्या में यों ही रपटाने वाली भृमि में दौइना चाहने वाले अन्धों की तरह निष्प्रयोजन ही यह सब-जो कुछ कि करता जारहा हूँ करता ही चला जाऊँ और क्या यों ही बार बार विफलमनोरथ होता रहूँ ? क्या इन अनन्त कप्टों से कमायी हुई विषयाहुतियों को यों ही राख में मिलाता जाऊँ और विवेकशून्य कहलाऊँ ? इस प्राप्तिशून्य (वेहासिल) कार्य-जाल को कब तक फैलाता जाऊँ ? हे अच्यत ! अनन्त जन्मों से चली आने वाली इस अपनी दयनीय परिश्वित से आज तो मैं काँप उठा हूँ। वाँझ आशाओं से, वाँझ कमों से और वाँझ जानों से में उकता गया हूँ। में अपनी डेढ चावल की खिचड़ी अलग पकाता पकाता ऊव गया हूँ।

अपने इन िम्तीने देहीं से, इन क्षुद्र संकल्प विकलों से, आशाओं के इन निर्धिक पसारों से, इस फलशून्य कार्यजाल को चाद रखने से और इन निस्तेज ज्ञानों से, मुझे वड़ी ही घृणा होगयी है। इसलिये पृरा पृरा अगतिक होकर, आप से एक विनय करता हूँ कि अब अनन्यशरण मुझको अपने अन्दर आने की अनुमति दे दीजिये। हे अन्युत ! हे अनन्त ! आपको न दीखने देने वाली—आप से मुझको अलग कर रखने वाली—जो 'में' की मैली ओढ़नी मैंने वृथा ही ओढ़ रक्खी है, कृपा करके अपने सांख्ययोग नाम के हाथ से, उसे मेरे ऊपर से उतार कर पाए टालिये और जो मैं अनादिकाल से एक नहीं, दो नहीं, ऊपर तले पाँच वेष्टनी में लिपटकर—सुकड़कर—सुटकर—दुःखों की मार से मुरझाकर—दुवककर—सबसे पीछे जा बैठा हूँ, व्यापक हो जाने पर जो एक टण्टा सांस आया करता है, उसे अपने ही समान मुझे भी ले लेने दीजिये और बस...। ओम्

#### प्राक्कथन

न तं विदाय य इमा जजान अन्यद् युष्माकमन्तरं वभूव ।
नीहारेण प्रावृता जरूप्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ वेद
जिस तत्त्व ने इस पसारे को फैलाया है, उसको तुम लोग नहीं
पहचानते हो । क्योंकि उसमें और तुममें अब बहुत बड़ा अन्तर पड़
गया है । अज्ञानान्धकार से ढक जाने के कारण तुम लोग निरर्थक
वातों में फँसकर केवल प्राणों की—केवल शरीर की—परिचर्या कर रहे
हो और वकवादी होकर भटकते फिर रहे हो । यदि इस अज्ञान के
परदे को हटा सको तो तुम्हारा उसका यह अन्तर हट सकता है । तुम
दोनों फिर एक के एक हो सकते हो ।

यह आत्मा सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है। परन्तु बीच में शरीर इन्द्रिय और मन के आ खड़ा होने के कारण, इन तीनों रूपों के खान में, इन तीनों रूपों को पाने की इच्छायें शेष रह गयी हैं। असली स्वरूप मुला डाला गया है।

आत्मा परिणामशून्य सदा सत्य पदार्थ है। ये शरीर आदि तो परिणामिवरस हैं ही। क्योंकि हम शरीरों को आत्मा समझ बैठे हैं इस कारण मिथ्या आत्मा समझ लिये हुए इन शरीरों को मरने देना—या नए होने देना—अब हमको नहीं भाता। अपने भूले हुए नित्य आत्मा की तरह हम इन शरीरों को ही अमर रखना चाहते हैं। दुःख से—टूट फूट से—अछूता रखना चाहते हैं। जैसे प्रेमी की अनुपरिथित में प्रेमी के स्मृतिचिह्न को ही प्रेमी की तरह प्यार किया जाता हो, यों आत्मा के सत्यस्वरूप के ख्यान में शरीरों को—आत्मा समझ लिये हुए

द्यरीरों की—सत्य बनाये रखने की इच्छा रह गयी है। एक भ्रूट से दूसरी भ्रूट पैदा हो गयी है। गण्डमाटा पर फोड़ा निकट आया है।

आत्मा व्यापक और अलण्डज्ञानरूप है। मन या बुद्धियुत्तियों के उत्पन्न हो जाने के कारण हमारा ही न्यापक ज्ञानरूप, हमारी ही दृष्टि से ओञ्चल हो गया है। समुद्र की लहर ने उठकर सारा ध्यान अपनी ओर खेंच लिया है। समुद्र को भुलवा दिया है। अब तो हम इन बुद्धि-वृत्तियों को ही अपना रूप मानकर, व्यापक ज्ञान को सकोड़ येंटे हैं । बार बार उत्पन्न होने वाली ये बुद्धिवृत्तियाँ, फिर फिर उस व्यापक ज्ञान का और हमारा ऐक्य कराना चाहती हैं। हम में और व्यापकशान में सुलह कराना चाहती हैं। परन्तु बीच में इन्द्रियों के आ खड़ा होने से, बुद्धिवृत्तियों की, ज्ञान को एक कराने की, यह गूँगी मांग, हमारी मन्द समझ में नहीं आती और हम इन्द्रियों के दिखाये हुए पदाथों को दिखाना ही उनका एकमात्र काम समझ बैठे हैं । 'इन्द्रियों को सर्वथा अलग रखकर केवल वृद्धि भी कोई काम कर सकती हैं यह ध्यान हमें अव नहीं रह गया है। परन्तु इससे क्या १ वृद्धि की मूल इच्छा तो उस ब्यापक ज्ञान के साथ अनन्यता (ऐक्य) करा देने की ही है। यो ब्यापक ज्ञान की जगह व्यापकज्ञानरूप हो जाने की इच्छा रह गयी है।

इसी प्रकार आत्मा आनन्दस्वरूप है परन्तु विपयों की प्राप्ति के तुरन्त बाद अन्तर्मुख हो गये हुए मन में, स्वच्छ जल में चन्द्रमा के प्रतिविम्न की तरह, जो आत्मानन्द का आभास पड़ जाता है, कभी उत्तव और कभी नष्ट हो जाने वाले उस आभास को ही आनन्द समझ बैठने से, अब मुख्यानन्द को—निर्विपय आनन्द को—भ्लकर उसकी जगह, उसकी इच्छा ही शेप रह गयी है। क्योंकि हमारा मन उस आनन्द को कभी ग्रहण करता है कभी नहीं, मन की इसी निर्वलता के

कारण आनन्द ही उत्पन्न और विनष्ट होनेवाला तत्त्व मालूम होने लग पड़ा है। जैसे कि आँख के छोटा होने से कमी सूरज को देखने और कमी न देखने के कारण, सूरज को ही छिपता उगता मान लिया गया हो।

जगत को पसारने वाले तत्त्व भें और हम में ये ही तीन वहें अन्तर पड़ गये हैं। वह तो सचिदानन्दखरूप है, हम इस रूप को भूलकर सियदानन्दस्तरूप की इच्छा वाले हो गये हैं। कस्त्री मृग कस्त्री की तलाश में भटक रहा है। हमारे इस अज्ञान की इच्छा वन गयी है। त्रिपादस्यामृतं दिवि वह तो अब भी अपने उसी सचिदानन्दरूप में समाधि लगाये वैठा है। उसकी सत्तामात्र से-- चुम्बक की सत्तामात्र से लोहों में गति की तरह-यह सब कुछ होता जा रहा है। इस रूप की न पहचानने के कारण हम लोग मोघाजा मोघकर्माणो मोघ-ज्ञाना विचेतसः निरर्थक आशाओं और निरर्थक बखेड़ों में फँसकर दुश्चित्त हो यैठे हैं। इस दुश्चित्तता को हटाने के लिये-उस तत्त्व से हमें प्रथक कर लेने वाली इस इच्छा पर शल्यिकया करने के लिये-उस सचिदानन्दस्वरूप को फिर प्राप्त कर छेने के लिये---कौन कौन उपाय करने नाहियें ? इन उपायों को करते समय किस प्रकार के विचारों में रमते रहना चाहिये ! इस मार्ग के विन्नों को कैसे पार करना चाहिये ! मन की पकड़ से कैसे छुटना चाहिये ! अपनी असंगता को कैसे जगाना चाहिये ! ईश्वरतत्त्व को दक लेने वाले इस जगत् को ईश्वरतत्त्व से कैसे दक डालना चाहिये! जीवन्मुक्ति केसे प्राप्त करनी चाहिये! अविद्या कव मरती है ! निरपेक्षपूर्णतत्त्व कीन है ! कैसा है ! उसको पाये विना हमें शान्ति क्यों नहीं मिलेगी ? निर्व्याज आनन्द कैसे आयगा ? इत्यादि वेदान्त के गृढतम विषयों को ग्रन्थकार श्री आद्य शंकराचार्यजी ने इतने सरल ढंग से सम-झाया है कि यह विषय सबका जाना बूझा सामाऌम होने लग पड़ता है।

इस ग्रन्थ के संस्कृत्दीकाकार आनन्दिगिरि हैं। उनकी टीका से हमने बहुत बड़ी सहायता ली है। उपनिपदों के ही नहीं बेदों के भी अध्यात्मप्रकरण से इस में बहुत कुछ संग्रह किया गया है यह दिखाने का भी प्रयत्न किया है। अपनी ओर से ग्रन्थकार के भाव तक पहुँचने की—उनके साथ शामिल बाजा बजाने की—शक्तिभर कोशिश की है। इस ग्रन्थ का भाषान्तर करते हुए हमें यत्परो नास्ति आनन्द आया है।

मूलकोकों से अधिक जितनी व्याख्या की है यह सब कोष्ठकों में बन्द करदी है। जो केवल क्षोकार्य ही देखना चाहें वे कोष्ठकों को छोड़कर पढ़ते जायँ।

इसके पूफ्त-संशोधन में बन्धुवर रयुवीरजी शास्त्री तथा श्रीदेवचन्द्रजी विशारद ने जो सहायता दी है उनका अहतान हम पर है। एक दो कठिन प्रक्रों को समझने में महाविद्यालय ज्वालापुर के मुख्याध्यापक श्री पंo हरिदत्तजी ने जो सहायता की है वह भी भूलनेवाली वस्तु नहीं है।

लेखन-स्थान— श्रद्भेय श्री अच्युतमुनिजी का चलता-फिरता आश्रम, गंगा-तीर.

निवेदक---रामावतार

## ओम्

# शतकोकी

(तीनों भुवनों में सद्गुरु जैसी दूसरी वस्तु नहीं है)
हप्टान्तो नैव दप्ट स्त्रिभुवनजठरे सद्गुरो ज्ञीनदातुः
स्पर्शश्चेत्तत्र करुप्यः स नयति यदहो खर्णतामश्मसारम्।
न स्पर्शत्वं, तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः खीयशिष्ठे
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपम स्तेन वाऽस्टोकिकोपि।।१॥

इस त्रिलोकों में ज्ञानदाता सद्गुर का कोई भी दृशन्त देखा नहीं गया। यदि स्पर्शमणि (पारस पत्थर) को सद्गुरु का दृशन्त वताया जाय तो वह भी ठीक नहीं उतरता। वह स्पर्शमणि यद्यपि लोहे का स्वणं तो बना देती है परन्तु उसको अपने अपने समान स्पर्शमणि कदापि नहीं बना सकती। सद्गुदओं की महिमा तो देखों! कि वे तो अपने चरणों की शरण में आये हुए शिष्यों को अपने समान ही करके छोड़ते हैं। यही कारण है कि (इन समस्त देवादि लोकों में तथा इनकी नानाविध विचित्र वस्तुओं में) सद्गुरु का एक भी उपमान नहीं है। वह सद्गुरु तो एक अलोकिक ही तत्व है। 'लोकिकोपि' इस दूसरे पाठ में अर्थ—अक्षरिवद्या सिखाने वाले लोकिक गुरुओं का भी कोई उपमान नहीं हो सकता तो फिर सद्गुरु के निरुपम होने में सन्देह ही क्या है !

( आचार्य की महिमा )

यद्वच्ह्रीखण्डवृक्षप्रसृतपरिमलेनाभितो ऽन्येपि वृक्षाः श्रश्वत्सोगन्ध्यभाजोऽप्यतनुतनुभृतां तापम्रुन्मीलयन्ति । आचार्याछ्रव्धवोधा अपि विधिवशतः सन्निधौ संस्थितानां त्रेधा तापं च पापं सकरुणहृदयाः स्रोक्तिभिः क्षालयन्ति ॥२॥

जिस प्रकार श्रीखण्ड (मुख्यचन्दन) वृक्ष के फैले हुए सुगन्ध से चारों ओर के अन्य वृक्ष भी निरन्तर सुगन्धित हो जाते हैं और वे भी सब प्राणियों के ताप को नष्ट किया करते हैं इसी प्रकार जब ब्रह्मविद्या के आचार्य से बोध की प्राप्ति हो जाती है तो वे लोग अपने पास बैठने वाले लोगों के तीनों प्रकार (आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदैविक) के तापों तथा तीनों प्रकार (कायिक बाचिक मानस) के पापों को (उनके अधिकार के अनुरूप उन्हें कर्म उपासना किंवा शान का) उपदेश देकर नष्ट कर देते हैं।

(ब्रह्म की एकता का अनुभव जब होगा तो प्रपंच अपने आप ही मिथ्या भासने लगेगा)

आत्मानात्मप्रतीतिः प्रथममभिहिता सत्यभिथ्यात्वयोगाद्-द्वेधा ब्रह्मप्रतीति निंगमनिगदिता खानुभूत्योपपत्या । आद्या देहानुबन्धाद्भवति तदपरा सा च सर्वात्मकत्वा-दादौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात् ॥३॥

क्योंकि (आत्मा के) सत्यभाव और (देहादि के) मिथ्याभाव का परस्पर योग हो गया है (आत्मा का तो संसर्गाध्यास हो गया है तथा अनात्मा स्वरूप से ही अध्यस्त हो गया है। अब तो ये परस्पर इतने हिल मिल गये हैं कि साधारण प्राणी को इनका भेद भी प्रतीत होना बन्द हो चुका है) इसल्यि (नवीन साधकों को) सबसे प्रथम आत्मा और अनात्मा की प्रतीति (पहचान=विवेक) कर लेनी चाहिये (ऐसा जब वे कर चुकेंगे तमी वे ब्रह्मप्रतीति के सच्चे अधिकारी हो सकेंगे। जिन्हें आत्मा और अनात्मा का परिज्ञान ही नहीं है वे तो ब्रह्म को कदापि न जान सकेंगे। आत्मा और अनात्मा की प्रतीति कर चुकने के बाद तो ब्रह्मप्रतीति स्वय-

मेय होने लग पड़ती है ) बेदान्तों में वर्णित वह ब्रह्मप्रतीति दो तरह से होती है—एक स्वानुभृति से दूसरी उपपत्ति ( युक्ति ) के सहारे से हो जाती है। स्वानुभृति से होने वाली पहली ब्रह्मप्रतीति में शरीर का(कुछ न कुछ ) सम्यन्ध यना रहता है ( जब तक दारीर में अध्यास बना हुआ है तभी तक ऐसी ब्रह्मप्रतीति नये-नये साधकों को हुआ करती है ) उपपत्ति के सहारे से होने वाली दूसरी ब्रह्मप्रतीति तो तब होती है जब कि (साधक को ) सर्वात्मकता का महालाम हो जाता है। (साधन की प्रथमावस्था में) जब कि 'में ब्रह्मतत्त्व हूँ' ऐसा अनुभव (साधक के दृदय में ) उदित हो चुकता है तो फिर उसके पश्चात् ऐसा दिव्य अनुभव होने लग पड़ता है कि यह सब ही कुछ ब्रह्मतत्त्व है (मैं ब्रह्म हूँ इस प्रतीति के प्रभाव से जब शरीराध्यास मिटता है तो फिर पीछे से उस साधक को 'मैं' कहने में भी भार लगता है। फिर तो उसे सदा यही ज्ञान होने लग पड़ता है कि यह सब ही ब्रह्म है। फिर वह व्यापक ब्रह्म से अपने को अलग करने का ब्रह्महोह कभी नहीं करता। ये सब साधन की श्रेणियाँ हैं जो इस मार्ग के यात्री नहीं हैं यह सब उनकी समझ में नहीं आ सकेगा ) इस प्रन्थ में अन्त तक इन दोनों प्रकार की ब्रह्मप्रतीतियों का ही निरुपण किया गया है।

(अविवेकी छोगों को जब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता तो वे भूल से इन अनित्य देहादि को ही आत्मा मान बैठते हैं बद्यपि उन्हें यह माल्ट्रम भी रहता है कि यह देह तो हाड मांस का पुतला है)

आत्मा चिद्वित्सुखात्माऽनुभवपरिचितः सर्वदेहादियन्ता सत्येवं मृदवुद्धि भजित ननुजनोऽनित्यदेहात्मवुद्धिम् । वाद्यो ऽस्थिस्नायुमजापलरुधिरवसाचर्ममेदोयुगन्त-विष्मृत्रश्लेष्मपूर्णं स्वप्रवपुरहो संविदित्वापि भूयः ॥४॥ आत्मा सत्हप ज्ञानहप तथा आनन्दस्वहप है केवल उपनिपद्वाक्य ही नहीं अनुमव (किंवा निरन्तराभ्यास) भी इस वात का अनु
मोदन कर देता है। वही आत्मा इन सब देहादि (देह इन्द्रिय तथा प्राणी)
को नियम में चला रहा है, यह सब कुछ होने पर भी इस संसार के
बहिमुंख पामर प्राणी (सकल जगत् के मासक उस आत्मदेव को भूल
कर) इस अनित्य देह में ही आत्मबुद्धि कर बैठते (किंवा इस देह
को ही आत्मा मान बैठते) हैं। देखो तो सही कि यह देह हितुयों का
एक ढांचा है, खायुओं से बाँधा जाकर खड़ा किया गया है, आवस्यकता
के अनुसार मजा, मांस, रुधिर, वसा तथा मेद से इसका लेवन किया
गया है, चमड़े से इसे मंद दिया गया है, अन्दर (यदि इसे चीर
फाइकर देखो तो) विष्ठा, मूत्र तथा कफ से भरा हुवा पाओं।।
अपने और पराये शरीरों को इस प्रकार जुगुप्सित देखते और जानते
हुए भी ये मूर्ख लोग फिर फिर देहात्मजुद्धि कर ही बैठते हैं (हम नहीं
समझते कि धृणित पदार्थों के समूह इस देह को आत्मा मान लेने का
उन्हें क्या आधार मिल गया है १)

(मूर्ब लोग उस जीवनाधार को भूलकर हा शोक ! कि मांसभीमांसा में ही फँसे रह जाते हैं ) देहस्रीपुत्रमित्रानुचरहयद्यपास्तोपहेतो मीमेत्थं, सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमलममी मांसमीमांसयेह । एते जीवन्ति येन व्यवहृतिपटवो येन सौमाग्यभाज-स्तं प्राणाधीश मन्तर्गत ममृतमग्रं नैय मीमांसयन्ति ॥५॥

(संसार में यह कैसी अन्धपरम्परा चल पड़ी है कि संसार का कोई भी प्राणी परमार्थ का विचार तक नहीं करता) भ्रान्त लोग समझते हैं कि यह अपना देह तथा स्त्री पुत्र मित्र भृत्य घोड़े बैल आदि ही हमारे सुख के साधन हैं। अपने सन्तोष के लिये हमें इन्हीं का उपार्जन करते रहना चाहिये। ऐसे ही भ्रामक विचारों में पड़कर ये सब प्राणी अपने इस प्रसिद्ध मनुप्य जीवन को मांसमीमांसा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। दिन रात इनके भरण पोपण तथा रक्षादि के दृढ मोह में फँसे हुए अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। सुन्दर देह हो, घर में अच्छी भायां हो, गुणी पुत्र प्राप्त हो जायँ, विनोदकुशल लोगों से मित्रता हो, अश्वशाला में दुतगामी घोड़े वॅथे हों, थान पर भारवाही सुन्दर बैल सुशोभित हो रहे हों, उनकी दृष्टि में बस यही मनुष्यजीवन की कृतकृत्यता है। ऐसं पुरुप को देखकर लोग कहते हैं कि यह बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है। परन्तु ये देह, स्त्री आदि सब के सब जिस आत्मा के सहारे से जीवन पारहे हैं, जिसके अनुप्रह से चलने फिरनेरूपी व्यवहार में समर्थ हो रहे हैं, जिसकी कृपा से ही सौभाग्यशाली बने बैठे हैं, अन्दर रहने वाले उस प्राणाधीश अमृततत्त्व का विचार ये पामर प्राणी हाय! हाय! कभी भी नहीं करते।

( अपने बनाये घोंसलों के साथ पिक्षयों की तरह यह जीव अपने कमों से बनाये हुए देह के साथ रहने का ही आदी हो जाता है )

कश्चित्कीटः कथंचि त्पडुमितरिभितः कण्टकानां क्रुटीरं, कुर्वस्तेनेव साकं व्यवहृतिविधये चेष्टते यावदायुः । तद्वजीवोपि नानाचरितसम्रदितैः कर्मभिःस्थूलदेहं, निर्मायात्रैव तिष्ठचनुदिनमम्रना साकमभ्येति भूमौ ॥६॥

जैसे कोई बुद्धिमान कीड़ा (पक्षी) किसी युक्ति से कांटों किंवा जुनकों का एक कुटीर (पेड़ों पर लटकनेवाला घोंसला) बनाकर, अपने सम्पूर्ण जीवन भर उसी के साथ व्यवहार करता रहता है, वैसे ही यह जीव भी (संचित कियमाण आदि) अनेक प्रकार के चिरत से उत्पन्न हुए प्रारब्धकमों की सहायता से इस स्यूलदेह को उत्पन्न करके (उसी में अहंभाव से बैट कर ) प्रतिदिन उन देश के नाथ ही इन पृथिवी पर विचरता रहता है ।

( ब्याब्र आदि या वेष धारण करनेवाले नट जैसे च्याब्र आदि नहीं हो जाते इसी प्रकार देह को धारण कर लेने पर भी यह जीव बहा ही रहता है )

स्वीकुर्वन् व्याघ्रवेशं स्वजठर्भृतये भीषयन् यश्च मुग्धा-न्मत्वा व्याघ्रोहमित्थं स नरपशुमुखान् वाधने किंतु सत्वान्। मत्वा स्वीवेषधारी स्वयहमिति कुरुते किं नटो भर्तुरिच्छां, तद्बच्छारीर आत्मा पृथगनुभवतो देहतो यत्स साक्षी ॥७॥

(हमें इस देह के अनुरूप नेष्टायें नहीं करनी नाहियें। देखी!)
तमाशा दिखाकर अपने पेट की पालने के लिये सिंह या वेर दनाकर
वालकों को उराता हुआ भी मायायी क्या कर्मा 'में दोर हूँ' ऐसा मान
कर मनुष्य और पशुओं को यथार्थ ही मारने लग पहना है (यह ती
अपने व्याप्तवेष को कृतिम समसकर जुपचार रहता है और व्याप्तवेष
के अनुरूप हिंसादि करने पर कभी उताल नहीं होता ) एसी प्रकार सी
का वेप धारण करने वाला नट 'में स्त्री हूँ' यह समझकर क्या कभी भती
की इच्छा करने लगता है (यह स्त्रीवेप के अनुरूप हायभायों से अन्य
पुरुषों को मुग्ध तो करता है परन्तु अपने को नची न्ही मान कर पति के
संयोग की इच्छा कभी नहीं करता ) अनुभव से सिद्ध होता है कि टीक
इसी प्रकार इस शरीर में रहनेवाला यह आत्मा भी इस देह से सर्वथा
भिन्न है, क्योंकि यह तो इस देह का साक्षी है (उसे तो सदा अपने
स्वस्प में ही स्थित हुए रहना चाहिये)

( वालक को समझाने के लिए जैसे अनेक उपाय किये जाते हैं हसी तरह उपनिपदों ने अनेक रीतियों से आत्मतत्व को समझाया है ) स्वं वालं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतु मग्रे, द्राक्षं खार्ज्रमाम्नं सुकदलमथवा योजयत्यम्विकास्य । तद्वचेतोऽतिमूदं वहुजननभवा न्मौट्यसंस्कारयोगा-द्रोधोपायै रनेकैरवश सुपनिपद्रोधयामास सम्यक् ॥८॥

चिरकाल तक रोते हुए अपने वालक को शान्त करने के लिये उसकी माता उसके सामने अंग्र, खजर, आम या केला रख देती है। (वह समझती है कि इन में से किसी न किसी फल को पसन्द करके तो यह शान्त हो ही जायगा) इसी प्रकार माता के सहश उपनिपदें अनेक जन्मों में उत्पन्न हुए मूर्खता के संस्कारों से अत्यन्त मूढ बने हुए (किंवा अज्ञान से दवे हुए) इस अवश अर्थात् चंचल चित्त को, वोध कराने वाले अनेक उपायों से समझाती हैं। (उनका अभिप्राय है कि आत्मशान के यहुत से उपाय बता दिये जायं उनमें से अधिकार के अनुरूप किसी को कोई तो पसन्द आ ही जायगा। और वह उसी से कृतकृत्यता को प्रात कर लेगा)

( आत्मा ही प्रिय है दूसरे पदार्थ तो आत्मा के लिये होने से प्रिय हो जाते हैं वे सचे प्रिय नहीं हैं )

यत्प्रीत्या प्रीतिपात्रं तज्ञुयुविततन्जार्थमुख्यं स तसा-त्प्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरदतः प्रेय एतत्कथं स्यात् । भार्याद्यं जीवितार्थीं वितरित च वपुः खात्मनः श्रेय इच्छं-स्तसादात्मानमेव प्रियमधिकम्रुपासीत विद्वान्न चान्यत् ॥९॥

जिस आत्मा की प्रीति से ही अपना शरीर तथा स्त्री, पुत्र, धनैश्वर्यादि पदार्थ प्रीति के पात्र बन जाते हैं, वह आत्मा ही उन सबसे अधिक प्रिय होता है। (तात्पर्य वह है कि सुख दुःख के साक्षात्कार को ही मोग कहते हैं। वह मोग आत्मा को ही होता है। जो कोई पुरुप विपय का भोग करने की प्रवृत्त होता है, वह गही तो चाहता है कि किसी प्रकार में प्रवन्न हो जाऊँ । नृत्यमृत उसी आत्मशीति के महारे ने और थिएय भी ब्रीति के पात्र वन जाते हैं । सबसे पहले हमें दागर पर प्रेम होता है क्योंकि वह सब भोगों का एक सुख्य साधन है उसके द्वारा ही अन्य विषयों से हमारा सम्बन्ध जुड़ जाता है । फिर भोगों में नवसे अन्तरह स्त्रीशरीर होता है। उसके अनन्तर होनां ही। प्रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र भी मीति का पात्र हो जाता है, उसके पश्चान इन तीनों की जीविका का उपयोगी द्रव्य भी प्रेम की वस्तु दन जानी है, किर तो धन से साध्य, अत्र, पान, वस्त्र, ताम्बूल, अथ इत्यादि भी प्रमासद हो जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि मतृत्य श्रीत तो आता में ही है। दसरों में जो प्रीति हो जाती हैं यह तो गींण हैं क्योंकि उनकी प्रीति आत्मप्रीति के आधीन होती हैं । यह सर्वसाधारण के नित्य के अनुभय की बात है। फिर सुख्यपीति वाला वह आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय क्यों न हो ? यदि कोई कहे कि आत्मा के सर्वाधिक विय होने पर भी गौण प्रीति के पात्र विषयों का उपार्जन भी हमें क्यों न कर हेना नाहिये तो उससे कहो कि ) आत्मा से भिन्न सम्पूर्ण विषय तो शोक से साक्षात् घर ही होते हैं। फिर ये पदार्थ प्रिय कैसे हो सकेंगे ! (न्योंकि उनसे आदि मध्य तथा अन्त में दुःख ही दुःख मिलता है । विचार कर देख ली ! कि विषयों के उपार्जन में दुःख, उनकी रक्षा में भारी दुःख, तथा नादा हो जाने पर तो महा दुःख ही हो जाता है) फिर जब हम यह देखते हैं कि जय किसी की जान पर आ वनती है तो जीवन की इच्छावाला वह पुरुष अपने स्त्री पुत्रादि को भेंट देकर भी अपने आपको साफ यचा हिता है तथा किसी महादु:ख से तंग होकर आत्मा का कल्याण चाहने वाला पुरुप, पहाड़ से कूदकर, गंगा में प्रवेश करके अथवा क्षात्रधर्म से वहादुरी के साथ अपने शरीर तक का बलिदान कर देता है, तो यह सब देखकर हमारे इस विचार को और भी पुष्टि मिलजाती है कि इस संसार

में आत्मा ही एक नर्वाधिक विय पदार्थ है (हारीर आदि में तो आवश्यकता के अनुसार आरोधिक वियता रहा करती है ) इसमें विद्वान् को यही शिक्षा मिलती है कि आत्मा को ही सबसे अधिक विय समझ कर उसी की उपासना किया करें। दूसरे किसी की भी उपासना न करें (विपयो-पासना में अपने बहुन्ल्य आत्मद्रत्य को कभी त्यय न होने दें।)

(संसार की प्यारी वस्तुयं सदा प्यारी नहीं रहतीं, मदा प्यारा ती यह आत्मा ही रहता है)

यसाद्यावित्त्रयं सादिह हि विषयत स्तावदस्मिन् प्रियत्वं, यावद्दुःखं च यसाद्भवति खल्ज तत स्तावदेवाप्रियत्वम् । नैकस्मिन् सर्वकालेऽस्त्युभयमपि कदाप्यप्रियोपि प्रियःस्या-त्येयानप्यप्रियो वा सत्तमपि यतः प्रेय आत्माख्यवस्तु ॥१०॥

जित (भार्या आदि) विषय से इस लोक में जितना सुख भिल्ता हैं उस विषय में उसी परिमाण से उतनी ही प्रीति हो जाती है । तथा जिस (भार्या आदि) विषय से जितना दुःख मिलने लगता है उसमें उतना ही देए हो जाता है । एक वस्तु में सब समय में दोनों (प्रियता तथा अप्रियता) बातें कभी नहीं रहतीं । (अपने प्रयोजन के अनुसार) कभी तो अप्रिय वस्तु प्रिय बन जाती है और कभी प्रिय मी अप्रिय हो जाती है। परन्तु यह आत्मवस्तु तो सदा प्रिय ही प्रिय रहती है ।

बृहदारण्यक के मैत्रेयी त्राहाण में कहा गया है कि है मैत्रेयी, पुत्रों के छिये पुत्रों से प्यार नहीं किया जाता। किन्तु अपने लिये ही हम उन्हें प्यार करते हैं। सब से प्रथम तो हमें अपना आत्मा ही प्रिय होता है। उनीके छिये हम पुत्रों को हूँदते फिरते हैं। जो पुरुप गली में खड़ा होकर पुत्र के लिये केले किया सन्तरे खरीदना चाहता है, जिस प्रकार उसे केला किया सन्तरा प्रिय नहीं होता, किन्तु पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि बह पुत्र के लिये ही तो केले और सन्तरे को चाहता है, इसी

प्रकार आत्मग्रीति ही मुख्य होती है, उनी के लिये पुत्रादि ने प्रेम किया जाता है। कहने का भाव यही है कि अन्य सब विषयों को जब हम प्रेम करते हैं तो उस प्रीति का मुख्य आधार आत्मा ही होता है। उन विषयों पर तो गीणरूप से प्रीति हो जाती है। यों यह आत्मवरमु पुत्र से भी प्यारी है, धन ऐश्वयं ने भी प्यारी है, विन्तार कहाँ तक करें, जिन जिन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं उन सभी वस्तुओं से यह आत्मवस्तु प्यारी होती है। क्योंकि यह आत्मा पुत्रादि सभी पदार्थों से भी निकट अन्तरंग होता है। इसने आत्मा को ही प्रिय समझकर उपानना करे। जो विवेकी लोग आत्मा को ही प्रियस्य ने उपानना परते हैं उन के प्रिय का नाश कभी नहीं होता। पुत्रादि मर सकते हैं, उनसे हमाग वियोग हो सकता है, परन्तु यह आत्मवस्तु मन्ने वाला पदार्थ नहीं है। यह हमसे कभी वियक्त नहीं होता।

(कठोपनिषत् ने काम्य प्रेय और काम्य श्रेय की अपेक्षा प्रह्म को ही आत्यन्तिक प्रेय और आत्यन्तिक श्रेय चताया है तस्वज्ञानी उसी में रम जाते हैं)

श्रेयः प्रेयश्र लोके द्विविधमभिहितं काम्य मात्यन्तिकं च, काम्यं दुःखैकवीजं क्षणलवित्रसं, तिचकीर्पन्ति मन्दाः। ब्रह्मैवात्यन्तिकं यिवरितिश्यसुखस्यास्पदं संश्रयन्ते, तत्त्वज्ञास्तच काठोपनिपदभिहितं पड्डिधायां च वल्याम्।।११॥

लोक में श्रेय (कल्याणकारी) और प्रेय (प्रिय लगने वाला) दो दो प्रकार का कहा गया है। एक को काम्प्रश्रेय कहते हैं (जो कि किसी फल के विचार से किया जाता है) दूसरे को आत्यन्तिक श्रेय कहते हैं (जिससे मोक्ष की सिद्धि हो जाती है) इसी प्रकार प्रेय भी दो प्रकार का पाया जाता है। पहला काम्यप्रेम (स्त्री पुत्रादि पदार्थ हैं) दूसरा आत्यन्तिक प्रेय (तो यह आत्मा ही है)। काम्यश्रेय अथवा काम्यप्रेय ही समस्त दु: खों के मूल कारण हैं। क्योंकि ये तो क्षणभर में फीके पड़ जानेवाले पदार्थ हैं, (पलक मारते मारते इनका रूप बदलता है) विश्वास के अयोग्य काम्यश्रेय तथा काम्यश्रेय की इच्छा केवल मूर्ख लोग ही किया करते हैं। आत्यन्तिक श्रेय अथवा आत्यन्तिक प्रेय तो सर्वाधिक मुख का निवासस्थान अपना आत्मा किंवा ब्रह्म ही है। तत्वज्ञानी लोग तो उसी का आश्रयण कर लेते हैं। उसी का प्रतिपादन ६ व्रह्मी वाली कठोपनिपद् में यड़ी सुन्दरता से किया गया है (विस्तार से जानना हो तो वहाँ देखना चाहिये)।

(अन्तर्निष्ट वे होग कहाते हैं जो जीवन की ऊँच नीच प्रत्येक चेष्टा में ब्रह्मात्मा की एकता का अनुभव करते रहते हों)

आत्माम्भोधेस्तरङ्गो ऽस्म्यहमिति गमने भावयन्नासनस्थः, संवित्स्त्राजुविद्धो मणिरहमिति वास्तीन्द्रियार्थप्रतीतौ । हृष्टो ऽस्म्यात्मावलोकादिति, शयनविधौ मग्न आनन्दसिन्धा-वन्तर्निष्टो ग्रुग्रुष्टुः स खळु तजुभृतां यो नयत्येवमाग्रः॥१२॥

यदि कहीं गमन करने का प्रसंग आ जाय तो जो यही सोचता हो कि में तो आत्मारूपी समुद्र में उठा हुआ एक तरक ही हूँ (तरक जिस प्रकार जल से प्रथक नहीं होता इसी प्रकार में भी अगाध आत्मसमुद्र से भिन्न नहीं हूँ) आसन पर बैठे हुए जो यही चिन्तन करता हो कि में तो ज्ञानरूपी महासूत्र में पिरोया हुआ एक जीवरूपी मणि ही हूँ, जब उसकी इन्द्रियें किसी पदार्थ को दिखायें तो जिसे तुरन्त यह धारणा हो जाती हो कि ओहो मुझे तो आत्मा का ही दर्शन हो रहा है और में उससे परम प्रसन्न हो रहा हूँ । सोने के विषय में जो यह सोचा करता हो कि ओहो में इतने समय तक आनन्द समुद्र में ही झूबा हुआ था। जो मुमुखु इस प्रकार अगाध अवस्था में झुबा रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत किया करता है उसे ही तुम अन्तर्मुख समझो।

(ज्ञानी की यह विशेषना है कि यह संसार के सभी पराधों को विशद् गरीर के दुकरे समझता है, ऐसे ज्ञान का यह प्रभाव है कि वह किसी को कर्ना या भोन्हा कहने हुए सक्ष्माता है ) वैराजन्यष्टिरूपं जगद्खिलिमिदं नामरूपात्मकं स्था-दन्तः स्थप्राणसुख्या त्प्रचलिति च पुनर्वेत्ति सर्वान् पदार्थान्। नायं कर्ता न भोक्ता सवित्वदिति यो ज्ञानविज्ञानपूर्णः, साक्षादित्थं विजानन् न्यवहरति परात्मानुसन्धानपूर्वम्।।१३॥

नामस्यात्मक यह नम्पूर्ण जगत् विगड् का व्यक्तिय है, अन्दर रहनेवाला सब प्रामों में मुख्य जो नेतन है उसी के सहारे ने यह सब देहादि चलता है, और उसींस सब पदार्थों को जानता है। यह तो असल में सूर्य के समान न कर्ता ही है और न भोका ही है। ऐसा मान और ऐसा ही अनुभव (साक्षात्कार) जिस पुरुष को प्राप्त होजाय वह तो किर साक्षात् परमात्मा का अनुनन्धान करता हुआ ही स्ववहार किया करता है।

जय कोई पुरुष अपनी अन्तःकरण की पृक्ति को आत्माकार करना जान जाता है तो उसके पश्चात् जय कभी उमकी दृष्टि शहर के पदाशों पर पड़ती है तब वह इस नामरूपात्मक (समष्टिव्यष्टिस्य समस्त) जगन् की प्रत्येक वस्तु को विराट् की व्यष्टिस्य समझ लेता हैं। फिर किसी की निन्दा किसी की अख्या तथा किसी से ईप्यां करने को उमका जी ही नहीं चाहता। वह समझ जाता है कि विराट् की एक व्यष्टि की दृसरी व्यष्टि की निन्दा करने का अधिकार ही क्या है? तथा इस निन्दा से प्रयोजन भी क्या सिद्ध होगा? उसकी समझ में यह तो एक ऐसी यात हो जाती है जैसे किसी का एक हाथ उसी के दूसरे हाथ की निन्दा करने लगा हो। वह यह भी समझ लेता है कि यह व्यष्टिस्य जगन् अन्तर्वासी प्राणों के भी प्राण चेतन के आधार से ही व्यापार कर रहा है तथा उसी ज्ञानरूप के सहारे से पदाशों को जान रहा है, यो वह सदा ही आत्मा का विचार रखता है। वह यह कभी भी नहीं भूलता कि यह आत्मा तो सूर्य के समान सवका साक्षी है। इस समस्त जगत् को अपने अपने कामों में लगाकर भी जिस प्रकार सूर्य को कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, संसार के सब पदार्थों को देखकर भी उनके भोक्तृत्व का दृथा विचार जैसे सूर्य को कभी नहीं आता, इसी प्रकार वह भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भ्रामक विचारों में कभी नहीं पड़ता। वह तो सूर्य के समान ही असङ्क भाव से जीवनयात्रा किया करता है। इस संसार से पृथक् अपने अस्तित्व को स्थापित करने का ब्रह्मद्रोह वह कभी नहीं करता। उसे अपने को कर्ता किंवा भोक्ता कहते हुए कल्पान्तकाल सा आ जाता है। वह ऐसी दीनता को धारण करता है, वह अपने अस्तित्व को इतना मिटा देता है, मानो कोई वर्षा का जल ही दीन वनकर पृथिवी के गर्भ में छिप गया हो। यों धीरे धीरे अपने अहङ्कार को सूक्ष्म करते करते अन्त में ब्रह्म में लीन हो जाता है। ज्ञानी और अनुभवी पुरुपों की इस दिव्य अवस्था को भले प्रकार समझ लो और वायु के समान असङ्ग वनकर इस संसार में निर्दृन्द होकर विचरण किया करो।

(वैराग्य और संन्थास दो दो प्रकार के हैं)
नैवेंद्यं ज्ञानगर्भ द्विविधमभिहितं तत्र वैराग्यमाद्यं,
प्रायो दुःखावलोकाद्भवति गृहसुहृत्पुत्रवित्तैपणादेः।
अन्यज्ज्ञानोपदेशाद्यदुदितविपये वान्तवद्धेयता स्थात्प्रव्रज्यापि द्विधा स्थान्तियमितमनसां देहतो गेहतश्च॥१४॥

(ज्ञान के उपाय) वैराग्य को दो प्रकार का बताया जाता है। पहला नैवेंदा (दुःख से उत्पन्न होनेवाला) तथा दूसरा ज्ञानगर्भ वैराग्य कहाता है। उनमें से पहला वैराग्य प्रायः करके घर के दुःखों (मित्रों के विश्वासघातों तथा वियोगों, पुत्रों से किये हुए अपमानों तथा धनों के नाश) को देखने आदि से हो जाता है (उसके हो जाने पर आगामी में उन दुःखदायी पदार्थों को संग्रह करने का विचार फिर नहीं रहता तथा

संग्रहीत पदार्थों को भी त्याग दिया जाता है ) दृसरा ज्ञानगर्भ वैराग्य ज्ञान के उपदेश से होता है (ज्ञान का उपदेश अगले श्लोक में कहा है) के किये हुए पदार्थ को जैसे कोई खाना नहीं चाहता। इसी प्रकार उपर्युक्त विपयों की विरसता को जानकर विवेकी लोग संसार के विपयों को हैय समझ लेते हैं। वे फिर उनकी इच्छा कभी नहीं करते। निरुद्ध मन वाले पुरुपों का संन्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है। प्रथम तो वे घर को छोड़कर चले जाते हैं। उसके पश्चात् इस देह में से भी वे अपना अभिमान हटा लेते हैं। (फिर तो ऋतु आने पर जिस प्रकार वृक्ष फलते हैं, परन्तु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि हम फल रहे हैं, इसी प्रकार उनके शरीर से जो कुछ किया हो जाती है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता कि हमारे द्वारा अमुक किया हो गथी है। उनमें तो फिर शुद्ध साक्षिमाव का उदय हो जाता है। यही मुक्तप्राप्य पवित्र अवस्था हे! इसी अवस्था का मार्ग दिखा कर वेदान्तों में कृतकृत्यता आ जाती है)।

(दुःख केवल उन्हीं के भाग में आता है जो देह को आत्मा मान वैठते हैं और देह को सुख देनेवाले पदार्थों को मेरा कहने लगते हैं)

यः कश्चित्सीख्यहेतो स्त्रिजगति यतते नैव दुःखस्य हेतो-देंहे ऽहन्ता तदुत्था स्वविषयममता चेति दुःखास्पदे द्वे । जानन् रोगाभिघाताद्यनुभवति यतो नित्यदेहात्मदुद्धि-भीर्यापुत्रार्थनाशे विषदमथ परामेति नारातिनाशे ॥१५॥

अय शानगर्भ वैराग्य के उपदेश की शीत वतायी जाती है — इस विलोकी में जो भी कोई पुरुप प्रयत्न करता है वह सब सुख के लिये ही करता है। दुःख के लिये यत्न करता हुआ इस संसार में कोई भी नहीं देखा जाता (फिर भी दुःखों से छुटकारा और सुख की प्राप्ति किसी को नहीं होती, उसका कारण सुनो) दुःख का निवास स्वभावतः दो स्थानों में रहता है प्रथम तो जो कि देह में अहन्ता कर सी जाती है, दूसरे जो कि उस देह के लाभ के लिये अपने विपयों में ममता हो जाती है, उसे भी तुम दु:खों की एक चौपाल ही समझ लो। यह बात नहीं कि इस वात को लोग समझते ही न हों, इस वात को तो पतित से पतित आदमी भी समझते हैं कि यह देह आत्मा नहीं है (जभी तो वे कभी कभी कह देते हैं कि मेरा देह काला है अर्थात् में देह नहीं हूँ, में इस देह का खामी हूँ) परन्तु फिर भी ये मायामोहित प्राणी देहात्म-बुद्धि करके दारीर के रोगाभिघातादि पीडाओं को अनुभव किया करते हैं। इसी प्रकार वे लोग वढते वढते भार्यापुत्रादियों में ममता का अभिनि-वेश करके उनके दुःख, उनकी आपत्ति तथा उनके नाश से अपने को ही दु:खी विपद्ग्रस्त किंवा विनष्ट हुआ समझ हेते हैं। (परन्तु जहाँ अहन्ता और ममता नहीं रहती तो वहाँ दु:खी होना भी नहीं पड़ता। तुम इस बात को भी लोक में प्रत्यक्ष देख लो कि ) जिसको हम शत्रु मानते हैं उस पर जब कोई विपत्ति आती है तो हमें किसी प्रकार का दुःख नहीं होता (जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अमि अवस्य होगी इसी प्रकार जहाँ जहाँ अहन्ता और ममता होगी वहाँ से दु:खों की सेना को कौन टाल सकता है ? तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण दु:खों का मूल कारण अहन्ता और ममता ही हैं। इन्हीं के कारण सुख के लिये प्राणान्त विपत्तियें उठाकर भी लोगों को दु:ख ही दु:ख भोगने पड़ते हैं।)

(घरों में रहनेवाले लोग अपनी मुक्ति का उपाय सुनें)
तिष्ठन् गेहे गृहेशोऽप्यतिथिरिव निर्ज धाम गन्तुं चिकीर्पुदेंहस्थं दुःखसौरूयं न भजित सहसा निर्ममत्वाभिमानः।
आयात्रायास्यतीदं जलद्पटलव द्यातृ यास्यत्यवश्यं,
देहाद्यं सर्वभेवं प्रविदित्तविषयो यत्र तिष्ठत्ययतः।।१६॥

जो लोग विवेकी तो हैं परन्तु किसी प्रारब्ध के कारण घर को नहीं छोड़ पाते अब उनके मोक्ष का उपाय बताया जाता है——

अपने गुन्तव्यस्थान को जाने बाला अतिथि जिल प्रकार मार्ग में किसी स्थान पर टहर जाता है । ( 'कल को तो वहाँ से जाना ही होगा' इस निश्चय के कारण वह उस स्थान में किसी प्रकार की ममता नहीं करता, उसकी टूटफूट के मुधारने में वह व्यन्त नहीं होता, वह तो अग्रज्ञ-बुद्धि से ही उस स्थान में ठहरा रहता है ) इनी प्रकार अपने आत्मधान की ओर को चला हुआ वह विवेकी ग्रह्स, ममना के अभिमान की तिलाखिल देकर घर का मालिक होकर भी उन अतिथि के समान ही देह के या घर के सुखदु:खों से विना मुखी या दु:खी हुए और विना कुछ किये घरे घर में पड़ा रहता है, वह समश लेता है कि जिस प्रकार वादलों को लाने में हमें कुछ प्रयन नहीं करना नहता तथा न वे हमारे प्रयत्न से इटते ही हैं (वे तो विधि की प्रेरणा से आते हैं, आर उसी की प्रेरणा से इधर उधर हट जाते हैं ) इसी प्रकार आने वाले मुख दु:ख हानि लाम तथा देहादि विधि की प्रेरणा से आधेंगे तथा जाने वाने स्वयमेव चले जायूँगे, ( हमारे लाख प्रयत्नां से भी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है) वस इन्हीं विचारों से वह निश्चिन्त और निर्यक्त होकर पर में बैठा रहता है।

## (संन्यास के दो भेदों का विवरण)

शक्त्या निर्मोकतः स्राद्घहिरिव यः प्रव्रजन्सीयगेहा-च्छायां मार्गद्धमोत्थां पथिक इव मनाक् संश्रयेद्देहसंस्थाम् । क्षुत्पर्याप्तं तरुम्यः पतितफलमयं प्रार्थयेद्धेक्षमन्नं, स्वात्मारामं प्रवेष्टुं स खल्ज सुस्तमयं प्रवजेद्देहतोपि ॥१७॥

जिस प्रकार सांप अपने निर्मोक (कैंचुली) में से यह प्रयत्न से बाहर हो जाता है इसी प्रकार जो अपने घर को भी वैराग्य के बल से त्यागकर थोड़े समय तक इस देह में ही आसा कर लेता है। मानो कोई पथिक किसी पेड़ की छाया में क्षण भर विश्राम ही ले रहा हो। वह फिर अपनी भूख को हटाने के लिये पक कर अथवा हवा से गिरे हुए थोड़े से फल फूल ही पेड़ों से मांग लेता है (अपने हाथ से फल तोइते हुए भी जिसे महापराध सा प्रतीत होने लगता है) यों धीरे धीरे सुख-खरूप स्वात्माराम में प्रवेश कर जाने के लिये इस देह को भी पीछे छोड़ कर आगे वढ़ जाता है (मानो कोई जूते उतारकर किसी राजदर्वार किंवा देवमन्दिर में ही घुस गया हो)।

(अध्यात्मयोग से काम कोध और लोभ का परित्याग करो क्योंकि इनसे पतन होता है)

कामो बुद्धाबुदेति प्रथमिह मनस्युद्दिश्वत्यर्थजातं, तद्गृह्णातीन्द्रियास्य स्तदनिधगमतः क्रोध आविर्भवेच । प्राप्तावर्थस्य संरक्षणमति रुदितो लोग एतत् त्रयं स्था-त्सर्वेपां पातहेतुस्तदिह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात्।।१८

काम (अभिलापा) ही सबसे प्रथम बुद्धि में उत्पन्न हुआ करता है। उसके पश्चात् मन में (रूपरसादि) पदार्थों का संकल्प किया जाता है (कि इनमें से अमुक अमुक पदार्थ मुझको मिलने ही चाहियें) फिर तो उन पदार्थों को प्रहण करने के लिये इन्द्रियरूपी मुख फैला दिये जाते हैं (यन करने पर भी किन्हीं विघों के कारण) जब कोई भोग्य पदार्थ नहीं मिलते तो (विघकर्ताओं पर) कोध उत्पन्न हो जाता है (जब हमारा काम किसी विघ से रुकता है तो उसी का क्रोध बन जाता है, अर्थात् जिसे हम अब तक काम समझते थे वही अब हमें क्रोध के रूप में दीखने लगता है ) दैवयोग से यदि वह पदार्थ हमें प्राप्त भी हो जाय तो नाना उपायों से उसकी रक्षा के लिये जो वृथा विचार उत्पन्न होते हैं (कि ये पदार्थ अब हम से कभी भी वियुक्त न होने चाहियें इत्यादि) तो वस बही 'लोभ' कहाता है । इस प्रकार काम कोध तथा लोभ ये तीनों ही सब जीवों के (आत्मसौध से) अधःपतन के कारण हो जाते हैं

(अर्थात् इस दुःखरूप संसार में पँसने के मृत कारण ये ही तीन हैं)
बुद्धिमान् पुरुप को उचित है कि अध्यात्मयोग की महायता में इन तीनों
ही का त्याग करदे । (अर्थात् बुद्धि से परे जो एक आत्मनत्य नियान कर
रहा है जिस की विस्मृति हो जाने पर ही ये काम क्रोध आदि उत्तक्ष हो
जाते हैं, जिसका ज्ञान हो जाने पर ये तीनों ही न जाने कहाँ छिन जाते
हैं, उस आत्मतत्य के निरन्तर अनुसन्धान में इनकी नट कर डाले)।
(कल्माण साम में भी इन काम क्रोध आदियों को स्थाउप कहा है)

दानं ब्रह्मार्पणं यत्क्रियत इह नृभिः स्नात्क्षमाऽक्रोधसंज्ञा, श्रद्धास्तिक्यं च सत्यं सदिति परमतः सेतुसंज्ञं चतुष्कम् । तत्स्वाद्वन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान् दानप्रवेश्वतुर्भि-स्तीर्त्वा श्रेयोऽमृतं च श्रयत इह नरः स्वर्गतिं ज्योतिराप्तिम्॥१९

इस संसार में मनुष्य जिस वस्तु को ब्रह्मांण के उदारभाय में व्यय कर देता है वह 'दान' कहाता है । कोष का न होना 'अमा' कहाती है । आस्तिक्य (अर्थात् परलोक तया इंश्वरादि में विश्वास ) ही 'अदा' है । सहूप ब्रह्म ही 'सत्य' है (ये चारों तो मुक्ति के साधन हैं) इनके विरुद्ध अदान कोध अश्रद्धा तथा असत्य ये चारों ही सेनु अर्थात् प्राणियों के बन्धक कहाते हैं। ये अदान आदि चारों ही जीवों के बन्धन का कारण हुआ करते हैं। इस कारण दान आदि चार उपायों से इन पूर्वोक्त चार सेतुओं (बन्धनों) को त्याग कर संसारी पुरुपार्थी मनुष्य इस लोक में क्षेय (पुण्यविद्येष) तथा अमृतभाव (देवभाव) को प्राप्त हो जाता है। नोक्षार्थी को इन्हीं से अर्ध्वगति तथा च्योतीरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।

सामवेद का मन्त्र है कि—हाउ सेत्ँस्तर दुस्तरान दानेनादानं हाउ अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य हाउ सेत्ँस्तर दुस्तरान् अक्रोधेन क्रोधं हाउ पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाभाइ सेत्ँस्तर दुस्तरान् हाउ श्रद्धया अश्रद्धां हाउ यो मा ददाति स इदेव मावाः हाउ सेत्ँस्तर दुस्तरान् सत्येनानृतं हाउ अहमन्नमहमन्न मदन्तमाद्मि हाउ वा एपा गतिः एतर्मृतं स्वर्गेच्छ स्योतिर्गच्छ सेत्ँस्तीर्त्वा चतुरः।

जिस प्रकार जल के प्रवाह को सेतु (यन्दा) रोक देता है इसी प्रकार इस संसार में जो एक ब्रह्मानन्दरूपी अखण्डेकरस की धारा वह रही है उनको रोकने वाले ये ही चार बड़े भारी बन्धन हैं, जो कि प्राणियों को ब्रह्मानन्द का अनुभव करने नहीं देते । इनको तोड़ने के ये ही उपर्युक्त चार उपाय हैं। इनके विवाय अन्य कोई भी उपाय तफल नहीं होता । देखों, जो कुछ ब्रह्मापंग के भाव से किसी को दिया जाय वही 'दान' कहाता है। अरना देह अरनी भागों तथा अपने पुत्रादि के टिये जो कुछ व्यय किया जाय, उसी को 'अदान' कहते हैं। इस अदान को उल्लंबन करने की विधि यह है कि जो तम अपने देहादि के लिये व्यय कर रहे हो. अपने अध्यातमयोग से उसको ब्रह्मार्पण समझ कर ही व्यय किया करे। संसार नाम का जो यह एक बृहत् यज्ञ चल रहा है तुम भी उसके एक घटक यन जाओ । तुम अपने को उस यह का ही एक क्षुद्र साधन समझ लो। अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित करना भूट जाओ। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि-है अर्जुन, तुम अपने लिये जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भीग भोगते हो, जो हवन दान करते हो, जो तप करते हो, उसे मेरे अर्पण कर दो। अपने कर्तृत्व और भोक्तत्व के वृधा अभिमान को एकपदे भूल जाओ। ऐसी भावना करंत ही तुम्हारा सब लोभोपहत स्वार्थमय जीवन ब्रह्मार्पण हो जायगा। इसी प्रकार कोधरूपी दूसरे प्रतिबन्ध को क्षमारूपी उपाय से तोड़ दो और ब्रह्मानन्द के अखण्ड रस को निरन्तर वह छेने दो। क्रोध आने पर यह सोचो कि मैं तो इन मन तथा चशु आदि देवों से भी प्रथम रहने वाला अमृत ब्रह्म का नाभि हूँ अर्थात् बुद्धिरूप होकर में ही इस ब्रह्म को पार उतारा करता हूँ। क्रोध का प्रभाव बुद्धि तक ही परिमित रहता है में तो उस बुद्धि के भी परे रहनेवाला ब्रह्मतत्त्व हूँ 'यो बुद्धेः परतस्तु सः'

वों ब्रह्मत्वभावना ने कोधरूपी प्रतिमत्त को पद्यार दिया करें। और ब्रह्मा नन्द को वेरोकटोक बढ़ने दो । अद्या की महायना से अअद्यास्त्री हेतु को तोइ दिया करे। यह निधय कर हो कि-इस संसार में परमाना ही परमान्मा है उसके अतिरिक्त और कोई मत्य तत्त्व यहाँ नहीं है। वेद के द्वारा वह कहता है कि जो पुरुष भन्ने देना है ( सब कुछ नहें अर्पण कर देता है) वही देवभाव को प्राप्त हो जाता है । यी आस्तिका के भाव से अश्रद्धा पर भी विजय प्राप्त पर लिया करी तथा सत्य बद्ध के अवष्टम्भ से इस प्रातिभागिक विश्वाकार को पार कर जाओ। यह ध्यान दिया करो कि—अब तो में जीवरुप में अब को गा ग्हा हूँ। प्रत्य होने पर है सबको खानेवाले अपि आदियों को भी में हवा डाहता है। यों जब प्रलयकाल में इस सकल जगत् का मुसमें ही तीम ही जायगा तब जी देंग रहेगा वही तत्त्व में अब भी हूँ । फिर क्यों में इस प्रतिभासिक जगन में फँसता फिरूँ ? तथा क्यों अनन्त दु:खों को निमन्त्रण दे हुँ ? यस पही मनुष्य के उद्धार की संक्षित प्रक्रिया है। यही असृतभाव कहाता है। इसी उपदेश को हृदय में धारण कर होने से अन्छी गति मिलती है तथा ज्योतिःखरूप अमृत ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाती है। ॥१९॥०

(देवों और अतिथियों की प्ता की आवहनकता पर एक गम्भीर विचार)
अन्न देवातिथिम्योऽर्षित ममृतिमदं चान्यथा मोधमन्नं ।
यश्चात्मार्थ विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तस्य ।
लोकेऽसौ केवलाघो भवति ततुमृतां केवलादी च यःस्याचयक्त्वा प्राणागिहोत्रं विधिवदनुदिनं योदनुते सोपि मर्त्यः ॥

(वैश्वदेव कर्म में) देवताओं को तथा आये हुए अतिथियों को जिस अन में से अर्पण किया जाता है वह सभी अमृत हो जाता है। यदि देवता और अतिथियों को अन्न न दिया जाय तो वह निष्कल हो जाता है। जो पुरुप केवल इस अपने मांसपिण्ड को पालने के लिये ही अब पकाता है वह अब तो उसकी मौत कहाता है। (उसका परि-णाम यहा ही विनाशक होता है। उसके अब का कोई भी साक्षी नहीं होता) शरीरधारियों में जो पुरुष अकेला खाने वाला है वह तो केवल पान का ही भोक्ता है तथा जो मनुष्य प्राणागिहोत्रक के विना मोजन करता है उसे तुम मर्त्य ही समझ लो। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से कभी भो छुट्टी नहीं पाता।

देद में वहा है—मोघमन्नं विन्द्रते अप्रचेताः सत्यं न्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी" नंसार के अविचारतील लोग सारहीन अन्न को ही भोगते हैं। में मच कहता हूँ कि वह अन्न ही उनकी मौत है क्योंकि जिन देव-ताओं तथा अपने समाज के जिन लोगों की सहायता से उस वेसमझ ने एस अन्न (भोगों) का उपार्जन किया है, उनको तो वह कुछ

ह प्राणाप्तिहोत्र—जो भोजन प्रथम मिले आचमन करने के पृक्षात् उस के छोटे छोटे पांच प्रास यनाकर (१) प्राणाय स्वाहा (२) अपा-नाय स्वाहा (३) समानाय स्वाहा (४) उदानाय स्वाहा (५) व्यानाय स्वाहा इन पांच मन्त्रों से अपने सुख में पांच आहुतियां डालना ही 'प्राणाप्तिहोत्र' कहाता है। जिसका ताल्पर्य यह है कि प्राण आदि पांच उपाध्रिवाले ब्रह्म के लिये पांच प्रास दिये जाते हैं। उससे पृथक् इस भोजन को भोगने वाला में कोई नहीं हूं। इन प्राणादियों को तृप्त करना ही इस भोजन का प्रयोजन है। इन प्राणों की गति से जो खुरकी अथवा भृष्य प्यास इस शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं उनकी निवृत्ति ही इस भोजन का उद्देश्य है। इस शरीरयात्रा को बनाये रखने के लिये में प्राणों के साक्षी ब्रह्म यो ये ब्रास दे रहा हूँ। जब इस प्रकार ब्रह्मयक्त कर दिया जाय तो फिर जो अन्न शेष रह गया हो, उसे यज्ञशेष समझ कर शरीरयात्रा के लिये खाना चाहिये। अपने शुद्ध अनन्त आत्मा को भोक्ता समझने की भारी भूल कभी भी विवेकी को उत्पन्न न हो जाय, यही इस 'प्राणाप्तिहोत्र' का अभिष्राय है।

लीटाता ही नहीं है। यह तो देवद्रोही और नमानद्रोही पुरुष है। यह इन देवताओं और अपने ममाज के प्राणियों में कमा कमा कर चीर की तरह अकेला बैटकर खाता है। उसे चाहिये था कि बशादि करके दृष्टि आदि करनेवाले इन्द्रादि देवताओं को प्रमन्न करता और दान देकर अपने उपजीव्य समाज को सहायता पहुँचाता जिससे वह समाज और वे देवता उसे फिर फिर सहायता पहुँचाने के योग्य को रहते। इस सच कहते हैं कि केवल अपने पेट के लिये ही खर्च करने वान्य प्राणी केवल पाप की सटरी ही अपने सिर पर लाद लेता है।

(अतिथिप्तक को अन्न का घाटा नहीं रहता, यह समात परस्यर के आदान प्रदान से चलता है इसलिये कंजूस मत यनो )

लोके भोजः स एवार्पयति गृहगतायार्थिनेत्रं कृशाय । यत्तसै पूर्णमत्रं भवति मखविधौ जायतेऽजातशहुः ॥ सख्ये नान्नार्थिने योर्पयति न स सखा सेवमानाय नित्यं । संसक्तायात्रमसाद्विमुख इव पराष्ट्रतिमिच्छेत् कदर्यात् ॥

लोक में उसी को भोज कहते हैं जोकि घर में आये हुए दुर्चल रोगी किंवा अपाझ याचक को अब का दान देता रहता है। लेकिक और वैदिक दोनों प्रकार के यज़ों में ऐसे दानी को पूर्ण अब की प्राप्ति होजाती है (उसे अब का घाटा कभी नहीं पड़ता) ऐसा दानी अजातमञ्जू हो जाता है। (अब का दान करने से उसके वैरी भी उससे मित्रता करने लगते हैं) परन्तु जो अभागा पुरुप अपने घर पर आये हुए, अब की इच्छावाले मित्र को (जो मानो स्वर्गति दिलाने के लिये नाक्षान् स्वर्देवता ही आगया है) खाने को भोजन तक नहीं देता तथा नित्य सेवा करने वाले अपने आश्रित भृत्यों को अब नहीं खिलाता, उसको तुम सत्या किंवा मित्र ही मत समझो (तुम यह समझ लो कि यह नरकगित को जानेवाला एक आस्मद्रोही प्राणी है। उसे अपनी उत्कृष्टगित की परवा ही नहीं

है । उसे इतना विश्वास ही नहीं है कि दानियों के दान का बीमा करने वाला कोई तस्व भी इस संसार में है। उसे यह जात ही नहीं है कि भगवान ने बड़े ज़ोरों से इस बात की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा रक्खी है कि 'अहं दाशुपे विभजामि भोजनम्'। 'अहं गर्भेषु दामि भोजनम्'। मैं दानियों को भोजन देता हूँ। और तो क्या मैं तो गर्भ में भी भोजन पहुँचाता हूँ) उसके इस अनुदारभाव को देखकर याचक लोग भी उस कंज्स के यहाँ से पराङ्मुख होकर लौट जाते हैं वे फिर उससे नहीं माँगते। (वेद में भी कहा है कि—

स इद्भोजो यो गृहके ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय।
अरमस्में भवित यामहूता उतापरीपु कृणुते सखायम्।
न स सखायो न ददाति सख्ये सचामुने सचमानाय पित्वः।
अपास्मात्भेयान्नतदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्।
मोज अर्थात् दानी वही है जो मांगने वाले को—विशेषतया अन्न
मांगने वाले को जो कि अपने घर पर आकर मांगता है—जो ग़रीबी और
कमज़ोरी या अंगहीनता के कारण मांगने लगा है, अन्न का दान देता
रहता है। यामहूति अर्थात् यहा में उस दानी को मनचाहा फल
मिलता है। वह शत्रुओं की सेना में से भी मित्र बना लेता है। वह
आदमी तो नेक आदमी नहीं है जो सदा आसपास बसनेवाले सदा सेवा
करने वाले याचक को अन्न तक नहीं देता। उसके पास से उसको चला
जाना चाहिये। जिस घर में से दीन मंगता लोटता है वह घर घर नहीं
है वह तो शून्य जंगल है। उस मंगता को चाहिये कि वह किसी दूसरे
दानी से मांगे)॥२१॥

(अपने आपे को न जानो तो जगत् आ जाता है। अपने आपे को पहचान हो तो जगत् नहीं रहता। जगत् का अस्तित्व आत्मा को न पहचानने तक ही है, यों जगत् का उपादान आत्मा ही है) स्वाज्ञानाज्ञानहेतू जगदुद्यलयां सर्वसाधारणां स्तो-जीवेप्वास्तर्णगर्भे श्रुतय इति जगुहृषते स्वप्नवोधे । विश्वं त्रह्मण्यवोधे जगति पुनरिदं हृयते त्रह्म यह-च्छुक्तो रोप्यं च रोप्येऽधिकरणमधवा हृयनेऽन्योन्यमोहात् ॥

हिरण्यगर्भ से लेकर सभी जीवी में यह दात माचारण पायी जाती है कि आतमा का अज्ञान है। जाने पर जगन का प्रादर्भाव है। जाता है तक आत्मशान होते ही इस जगत का प्रत्य है। जाना है । हं घट हिस्प्यमर्भ भी अपने स्वस्त्य को भूतकर भी ईश्वर हूं में निवासन हैं। जब इस अनि-मान में फूँस जाता है तो उसे यह विश्वाभाग दिलाई देने उत्ता है। परन्तु जब अपने अध्यातमयोग से ब्रह्माकारमृत्ति करेक यह आने स्वरूप में लीन होता है तो इस विश्वाभात का अन्त हो जाता है) यह यह श्रुतियों में प्रतिपादित की गयी है। (जीवों के निया हिस्त्यमर्भ की ) गर अवस्था जीवों में भी (दायभाग [विगनत] के रूप में ; पायी जाती है। जब किसी को आत्मवीध होता (अथवा जब कोई ब्रह्मकारवृत्ति कर केता) है तो इस सकल संसार का ब्रह्म में ट्वन हो जाना है (अग्रि में पड़ी हुई आहुति के समान शानामि से इस जगत् का भस्सीभाव होजाता है) अबोधावस्या के आ जाने पर तो (जब कि देशभिमान का प्रादुर्भाव होता है तथा 'में' और 'यह' नाम की दो इत्तियें उत्पन्न हो जाती हैं, तो उस समय) वह ब्रह्म ही इस जगत्में हुत हो जाता है। अथवा यो समझ हो कि-वह ब्रह्म इस जगत्में छिप जाता है-वह रहता ही नहीं। क्या तुमने देखा नहीं है कि भ्रम के टूट जाने पर वह नांदी गुक्ति में कैसे समा जाती है ? तथा भ्रमकाल में वह ग्रुक्तिरूपी अधिकरण नांदी में ही कैसे छिप बैठता है ? क्योंिक उस समय अन्योन्य के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही नहीं रहता ॥२२॥

(ज्ञान होने पर ही मालूम होता है कि ओहो आत्मा को उकनेवाली तो कोई वस्तु ही यहाँ नहीं थी) तुच्छत्वान्नासदासीद्गगनकुसुमवद्भेदकं नो सदासी-तिंक त्वाभ्यामन्यदासी द्वचवहतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्। किं त्वर्वागेव शुक्तौ रजतवदपरो नो विराइ व्योमपूर्वः, शर्मण्यात्मन्यन्यथैतत् कुहकसलिलवत् किं भवेदावरीवः॥२३

विचार तो यह है कि ऐन्द्रजालिक के मायानिर्मित क्षणिक जल की भाँति शुद्ध ब्रह्म को ढकनेवाला यह आवरण क्या था ? (किंवा इस जगत्प्रपंच को घडकर खडा कर देने का कारण क्या था ? उस कारण को असत् किंवा सत् ही तो कहेंगे) वह जगत् का कारण (आकाश-पुप्प के समान सर्वथा) असत् तो नहीं था क्योंकि असत् तो तुच्छ को कहते हैं (अत्यन्त असत् पदार्थ में उपादान कारण वनने की योग्यता ही नहीं होती ) उस कारण को भेदक (भेद बुद्धि का उत्पादक) सत् कहना भी ठीक नहीं (क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु सत् है ही नहीं फिर किसी दूसरे को भेदबुद्धि का उत्पन्न करने वाला क्यों कर माना जाय) इससे यही मानना होगा कि वह सत् और असत् से विलक्षण ही कुछ था। उस समय (सृष्टि से प्रथम) तो यह व्यावहारिक सत् लोक भी नहीं था, उस समय न्योम और विराटू भी नहीं थे। ये सब तो उसके पश्चात् ही शुक्ति में रजत की तरह उत्पन्न हुए हैं। (इन सब अनुपपत्तियों [ कठिनाइयों ] से यही निश्चय करना पड़ता है कि ) ऐन्द्रजालिक के मायाजल की भाँति केवल अज्ञान रहने तक ही यह मिथ्या आवरण प्रतीत हुआ करता है । जब भ्रम हट जाता है तो पता चलता है कि भूमि को दकनेवाला जल तो वहाँ था ही नहीं। ठीक इसी तरह शुद्ध ब्रह्म को ढकनेवाला आवरण तो कुछ या ही नहीं। परन्तु यह वात केवल ज्ञान हो जाने पर ही जात होती है।

(आंख के छोटेपन से सूर्य के दीन्तने और न दीन्तने पर दिन रात होते हैं। इसी प्रकार मायारूपी दोप से आत्मा का मान न होने पर जीवमाव की उत्पत्ति हो गई हैं)

वन्धो जन्मात्ययात्मा यदि न पुनरभृत्ति मोक्षोपि नासी-द्यद्वद्रात्रिर्दिनं वा न भवति तरणौ किंतु दृग्दोप एषः । अप्राणं शुद्धमेकं समभवद्य तन्मायया कर्तृसंज्ञं, तसादन्यच नासीत्परिवृतमजया जीवभृतं तदेव॥२४॥

जब कि जन्ममृत्युरूपी बन्धन ही नहीं था तो यह स्वतः क्षिद्ध होजाता है कि मोक्ष भी कुछ नहीं था। जिस प्रकार सूर्य में दिन किया रात्रि कभी नहीं होती किन्तु यह तो ( मनुष्य की ) आंखों का दोप है ( वे इतनी छोटी हैं कि प्रतिक्षण चूर्य को देख ही नहीं सकतीं। जब वे सूर्य को देखती हैं उस समय मनुष्य 'दिन' कहता है, जब वे सूर्य को नहीं देख सकतीं तय वह 'रात्रि' कहने लगता है। यो सूर्य का दर्शन और अदर्शन ही दिन रात का व्यवहार कराने लगता है। सूर्य में यदि कोई बैटा हो तो उसे माल्स हो कि सूर्व में तो दिन रात का प्रश्न ही कभी नहीं उठता ) दसी प्रकार उस शुद्ध ब्रक्ष में प्राण का सम्बन्ध कभी नहीं हुआ। वह एक अद्वितीय ही था। परन्तु मायारूपी दोप के कारण प्रथम तो वह कर्ता ( अथवा हिरण्यगर्भ ) वन गया । उस समय भी एक हिरण्यगर्भ ही . था दूसरा कोई नहीं था। उसी पर जब माया का दूसरा नेप्टन चढ़ा और वह मायामोहित हुआ तो वही जीव वन गया। (यो यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म से भिन्न जीव नाम का यथार्थ पदार्थ कोई नहीं है। उदाहरण के लिये यह समझ हो कि जैसे सूर्य में वस्तुवृत्ति से दिन और रात नहीं होते । सूर्य के दर्शन और अदर्शन से ही जिस प्रकार दिन रात का व्यवहार होने लगता है इसी प्रकार ब्रहा का अज्ञान हो

जाने पर जीवन्तरूपी भ्रम का अभ्युत्थान हो जाता है)। वेद में भी— नासदासीक्रोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो ज्योमा परो यत्। किमावरीयः कुद्दकस्य शर्मक्रभः किमासीद्रहनं गभीरम्॥ (जगत् नहीं था परन्तु उत्पन्न हो गया। किसे उत्पन्न हुआ सो सुनो!) प्रागासीद्भावरूपं तम इति तमसा गृहमस्माद्तक्यं श्रीरान्तर्यद्रद्मभो जनिरिह जगतो नामरूपात्मकस्य। कामाद्भातुः सिस्रक्षोरनुगतजगतः कर्मभिः संप्रवृत्ता-द्रेतोरूपंर्मनोभिः प्रथममनुगतः संततं कार्यमाणैः॥२५॥

इस जगन् से प्रथम इसका उपादान कारण भावरूप अज्ञान ही था। उसी में यह जगन् दूप में जल के समान छिप रहा था। इसी से यह अज्ञानमान और अतदर्य अवस्था में पढ़ा था। इस प्रवाहरूप से अनादि जगन् के, यीजमृत मनों के द्वारा, अनादि काल से निरन्तर कराये जाते हुए कर्मों के प्रताप से, जगदुत्यादक ब्रह्मा की, जब फिर जगदुत्यादन की इच्छा होती है, तो उसकी वह इच्छा और सृष्टि से पूर्व काल का वह अज्ञान—जिसमें कि यह जगन् छिप गया था—दोनों मिलकर इस नामरूपात्मक जगन् को उसन्न कर देते हैं। यही माव वेद में यों आया है—

तम आसीत्तमसा गृहमधे प्रकेतं सिललं सर्वमा इदम् । तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम् । काम स्तद्वे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो यन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीपा॥

( जगत् को भरमाने वाली माया की चार विशेषतायें )

चत्वारोऽस्याः ऋपर्दा युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेपा-माया वा पेशला स्याद्घटनघटनापाटवं याति यस्मात्।

## स्यादारम्भे घृतास्या श्रुतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुपौ तिष्ठतोर्धप्रतीत्या ॥२६॥

इस माया में चार उत्कृष्टतायें पायी जाती हैं। प्रथम तो यह माया सदा युवती (हरी भरी नई नकोर बनी) रहती है, किसी के देहादि भले ही इद होजांय परन्तु यह सदा तकणी ही रहती है। दूगरे यह पेदाला अर्थात् वड़ी चतुर है क्योंकि वह अघटनघटना करने में चड़ी सिद्धहत्त है (विक्षेपों को उत्पन्न करना इसके बाय हाथ का खेल है।) तीसरे यह प्रारम्भ में छत के सामान चिकनी चुपड़ी नरम और मनोहर दील पड़ती है (यह प्रारम्भ में अपना मनोहर मुख दिखाकर अज्ञानी जीवों को अपने भयकारी परिणामों को भुगाती है) श्रुतियों से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान को अपनी आवरणदाक्ति से यह सदा ही दके रहती है। चार विशेषताओंवाली उसी माया में परमात्मा तथा जीव ये दोनों ही, दो पक्षियों के समान रहते हैं। माया तो पदायों को दकती रहती है, उसके विरुद्ध परमात्मा तथा जीव सकल पदायों का प्रकार किया करते हैं (यों इस माया ने दोनों का काम वृथा ही यहा रक्खा है) यही भाव वेद में यों आया है—

चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । तस्यां सुपर्णा वृपणा निपेदतुः यत्र देवा द्धिरे भागधेयम् ।

( जीवात्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है )

एकस्तत्रास्त्यसङ्गस्तदन्ज तदपरोऽज्ञानसिन्धुं प्रविष्टो विस्मृत्यात्मखरूपं स विविधजगदाकारमाभासमैक्षत् । बुद्धचान्तर्यावदैक्षद्विसुजति तमजा सोपि तामेवमेक-स्तावद्विप्रास्तमेकं कथमपि वहुधा कल्पयन्ति स्ववाग्भिः॥२७ उन दोनों पिश्वयों में से एक (परमात्मा) तो सर्वथा असङ्ग है, परन्तु दूसरा वेचारा जीव अज्ञानसमुद्र में हृव रहा है। वह मूर्ल अपने यथार्थ स्वरूप को मूलकर इस जगदाभास को देखने लग पड़ा है। परन्तु ज्यों ही वह अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि में विचार करता है त्यों ही वह माया उसे तुरन्त छोड़ देती है और वह जीव भी फिर उस माया से अपना नाता तोड़ देता है (तात्म्य यह है कि जब कोई जीव अन्तर्दृष्टि हो कर विचार करता है तो माया और जीव का संयोग मंग हो जाता है और आत्मा को अपनी अखण्डता का साक्षात्कार हो जाता है।) श्रुति के जानने वाले ब्राह्मणों ने शिष्यवोध आदि व्यवहार चलाने के लिये इस एक ही आत्मतत्व में केवल वाणी से ही अनेकत्व मान लिया है। (इस अनेकत्व की कत्यना का आधार उनका वैसा अनुभव नहीं है।) यही भाव वेद में यों आया है—

एकः सुपर्णः स ससुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे । एकं सद्विपा बहुधा बद्दित ।

( परलोक की गति के विषय में आत्मा की परिस्थिति )

नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये नैय यात्यन्तकाले यत्सोऽलण्डोस्ति, लैङ्गं मन इह विश्वति प्रव्रजत्यूर्ध्वमवीक्। तत्कार्क्यं स्थूलतां वा न भजति वपुपः किन्तु संस्कारजाते तेजोमात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनिरहायाति तैस्तैः सहैव॥२८॥

वह प्रत्यगात्मा गर्भ के अविभीव के समय गर्भ में प्रवेश नहीं कर जाता, तथा देहावसान के समय वहां से कहीं चला भी नहीं जाता। क्योंकि वह आत्मतत्व तो एक अखण्ड किंवा अपरिन्छिन (पूर्ण) व्हार्थ है (जाना आना तो परिन्छन एकदेशी पदार्थों में ही हुआ करते हैं।) किन्तु पन्द्रह कला वाला लिङ्गदेह (मन) ही इस द्यांगर में प्रवेश करता और मरने के पक्षान् वही यहां से बाहर चला जाता है। वह (लिङ्गदेह) इस स्थूल देह की कुशता तथा पृष्टता को भी कभी प्रात नहीं होता। किन्तु इस शगिर से उन्क्रान्ति की अवस्था में पूर्व के संस्कारों, किंवा स्क्ष्मभूतों के साथ स्क्ष्म इन्द्रियों तथा प्राणों को भी लेकर यहां से जाता है, और उत्पत्ति के समय इनके नाथ ही गर्भ में प्रवेश किया करता है। 'संस्कारजाते' के स्थान पर 'संस्कारजातें: पाठ प्रतीत होता है।

( वेद की कथा से भी चलन आदि धर्म मनके प्रतीत होते हैं )

आसीत्पूर्व सुवन्धुर्भृशमवनिसुरो यः पुरोधाः सनाते-त्रीह्नयात्क्र्टाभिचारात् स खल्ज मृतिमितस्तन्मनोगात् कृतान्तं तद्भाता श्रोतमन्त्रैः पुनरनयदिति प्राह स्केन वेद-स्तस्मादात्माभियुक्तं यजति नसु मनः किहिचिन्नान्तरात्मा २८

प्रवेश तथा निर्गम (आना तथा जाना) मन के ही हो सकते हैं, आत्मा के नहीं । इसके लिये ऋगाथा का उक्षेण किया जाता हैं — पहले कभी सनाति राजा का पुरोहित मुक्जु नाम का ब्राह्मण एक वड़ा आदमी था। वह किसी ब्राह्मण के कपट अभिचार (गुप्त अन्त-प्रयोग) से मारा गया था। उसका मन यमलोक में पहुँच भी चुका था। उसके भ्राता ने श्रोत मन्त्रों की सहायता से उसके मन को फिर वारिस खुला लिया। इससे यही सिद्ध हुआ कि आत्मा के चिदामाम से युक्त मन ही कहीं जाता है। अन्तरात्मा तो कहीं भी और किसी तरह भी आता जाता नहीं है। (यह यात "यत्ते यमं वैयस्वतं मनो जगाम दूरकं, तत्ते आवर्तयामसीह क्ष्याय जीयसे" वेद के इस मन्त्र से कहीं गयी है। जिसका तात्म्य यही है कि

हे सुबन्धो ! जो तेरा मन खुर्व के पुत्र यम के पास दूर पहुँच गया है, उस तेरे मन को इम लोग जीने के लिये वापिस बुलाते हैं, कि अभी इस लोक में आकर और निवास करो )।

(यह आत्मा दीइने वाले मनके आगे पीछे तथा मध्य में सभी जगह निष्कम्पभाव से रहता है। चलनादि धर्म तो मन के हैं आत्मा के नहीं )

एको निष्कम्प आत्मा प्रचलति मनसा धावमानेन तस्मि-स्तिष्टन्तप्रेऽथ पथान्नहि तमनुगतं जानते चक्षराद्याः । यद्वत्पायस्तरङ्गेः प्रचलति परितो धावमाने स्तदन्तः प्राक्पथादस्ति तेपां पवनसम्रदितैस्तैः प्रशान्तैर्यथावत्॥३०॥

आत्मा यद्यपि एक निष्कम्प (कर्मशून्य) पदार्थ ही है परन्तु विपयों में दौड़ लगाते हुए मनके साथ (यह होड़ लगाकर खूब ही) दौड़ता है (इस विचित्र पहेली पर तो ध्यान दो कि) यह आत्मा इस दौड़ते हुए मन में भी रहता है, इसके आगे भी रहता है, इसके पीछे भी बना रहता है, ये भोली भाली चक्षुरादि इन्द्रियें इस अनुगत आत्मतत्व को नहीं जान पार्ती। उसकी रिथित को स्पष्ट जानने के लिये तुम एक दृष्टान्त ही सुनलो—जिस प्रकार जल, हवा से उठे हुए, चारों ओर दौड़ने वाले, तरङ्गों के साथ भी दौड़ता है, उन तरङ्गों के अन्दर भी रहता है, उनके आगे (या पहले) भी रहता है, तथा उनके पीछे भी बना ही रहता है। (इसी प्रकार मायारूपी वायु के संयोग से उत्पन्न हुए मन आदि इन्द्रियों के साथ भी यह आत्मा खूब धुड़दौड़ लगाता है) जिस प्रकार तरङ्गों के द्यान्त हो जाने पर जल अपनी प्रकृति (स्वाभाविक अवस्था) में आ जाता है इसी प्रकार इन्द्रियों के शान्त हो जाने पर यह आत्मा मी अपनी स्थाभाविक अवस्था में पहुँच जाता है।

( वे समझ जीवों के प्रपंचकीता में उलझने का कम )

एकाक्यासीत् स पूर्व मृगयति विषयानासुपूर्व्यान्तरात्मा जाया मे स्यात् प्रजा वा धनमुपकरणं कमे सुर्वस्तदर्थम् । क्लेशेः प्राणावशेपैमेहद्पि मसुते नान्यदस्माद्गरीय-स्त्वेकालाभेऽप्यकृत्स्रो मृत इव विरमत्येकहान्याऽकृतार्थः॥३१

वह अन्तरात्मा पहले ( ब्रायचर्यकाल में ) तो अकेला ही था, यह फिर धीरे धीरे विषयों को इंडने लगा। हुंडते हुंडते उनने अपना जी लगाने के लिये की की पतन्द किया (कि नुझे तो एक जीवनसङ्गिनी मिलनी **ही चाहिये** ) कुछ दिन ग्रहस्य का आनन्द भौगने के पश्चान् ( गोद में खिलाने तथा बृद्धावस्या में तेवा करने के लिये ) उसे पुत्र की इच्छा उत्तन्न हुई। (सब के निर्वाह के लिये) धन की आव-द्दकता भी पड़ी, बस बहुत सी मुलसामग्री उसने बटोर सी । अज्ञानी गृहत्थ पर अब दिनरात वही धुन नदार ग्हने लगी कि किसी प्रकार खर्च के लिये धन कमाया जाय । उत्तका यह मीह यहां तक यहा कि प्राणान्त विनित्तेयें उटा उटा कर भी वह धनोरार्जन के लिये बड़े बड़े महोद्योग करने लगा। अब वह इनके तिवाय अन्य किसी बन्त को अच्छा नहीं समझता। जब कभी उसे धनादि विरय प्राप्त हो जाते हैं तब वह फूला नहीं समाता । वह समझता है कि इससे दड़ी धन्यता और छंतार में है ही क्या ! परन्तु जब उत्ते बहुत से अभि-लिपत विषयों में ने कोई भी एक विषय प्राप्त नहीं होता तो वह अपने आप को अधूरा समझ कर नुरदे के समान ही निकलाह और दीन होने लगता है। जद कभी उसके उपाजित विषयों में से किसी एकाध विपय की हानि हो जाती है तो भी वह अपने को अकृतार्थ ही मानने टनता है। (यों अपने अज्ञान के कारण ही इस पूर्ण आत्मतत्व की

अज्ञानी प्राणियों ने अधूरा थना रक्खा है। ज्ञानी लोग तो उस आत्मतत्व को सदा सम्पूर्ण तथा कृतार्थ मान कर इस प्रपंच में कभी नहीं फंसते )।

( अविद्या की आवरणशक्ति को समझने की रीति )

नासीत्पूर्वं न पश्चादतज्जदिनकराच्छादको वारिवाहो हृदयः किन्त्वन्तरासौ स्थगयति स हृद्यं पश्यतो नार्कविम्वं नो चेदेवं विनार्कं जलधरपटलं भासते तर्हि कसा-त्तहृद्धियं पिधत्ते हृद्यमथ न परं भासकं चालकं स्वम् ॥६२॥

जो छोटा सा मेघ त्रिलोकी के प्रकाशक बड़े भारी सूर्य को भी आच्छादित कर लेता है यह मेच (वर्षाकाल से) पहले भी नहीं था, पीछ ( शरकाल में ) भी न रहेगा, यह मेघ तो (कुछ काल के लिये) मध्य में ही दीखने लगा है। यह मेघ देखने वाले पुरुप के नेत्रों को ही तो दकता है, सूर्यमण्डल को दकने का सामर्थ्य इस क्षुद्र मेघ में नहीं है। ( क्योंकि मेघों के चारों ओर उसकी किरणें फैली ही हुई हैं। फिर भी सूर्य को जो कि प्रभाहीन हुआ बताया जाता है वह ठीक नहीं है) यदि सूर्य ही वास्तव में दक दिया गया हो तो बताओ कि सूर्य के बिना, यह सूर्य को दक देने वाला मेघ, किस के सहारे से दीख रहा है। (क्योंकि यह सूर्य तो तुम्हारे मतानुसार वादल से दका जा चुका है। इससे कहते हैं कि सूर्य को देखने वाले मनुष्य की दिए को ही बादलों ने दक दिया है) टीक इसी प्रकार यह मध्यकाल में उत्पन्न हुआ जगत द्रष्टा जीव की बुद्धिरूपी दिए को ही दक देता है। उस परवहा के स्वरूप को दक देने का सामर्थ्य इस तुच्छ जगत् में नहीं है। जो कि परवहा के स्वरूप को दक देने का सामर्थ्य इस तुच्छ जगत् में नहीं है। जो कि परवहा इसका प्रकाश करने वाला है, व्यवहार के रूप में जो कि इसे चला इसका प्रकाश करने वाला है, व्यवहार के रूप में जो कि इसे चला

रहा है, ऐसे उस अपने प्रकाशक महामहिम परवाप को यह तुन्छ माया दक ही कैंसे सकती है ? (बाप के दक दिये जाने पर तो इसका प्रकाश तथा इसका व्यवहार दोनों ही सहसा क्य जायंगे। इससे यही सिद्ध होता है कि इस जगद्भास के आदि मध्य तथा अन्त में वर्तमान ब्रह्म ही सत्य पदार्थ है। उसके अशान से उत्यव हुआ यह जगद्भास रज्जुसर्य के समान निध्या ही है)।

जगत् के मिध्यापन को केवल वाणी से रटने वाले तोतों की यात हम नहीं कहते, यदि कोई भाग्यशाली सचमुच ही सोते हुए पुरुप की तरह जगद्वयदहार को भूले तो उसकी दृष्टि में यह प्रपंच मिध्या हो जाता है।

भुज्ञानः खप्तराज्यं ससकलिययो जागरं प्राप्य भ्यो राज्यश्रष्टोहमित्थं न भजति विषमं तन्मृपा मन्यमानः । खमे कुर्वन्नगम्यागमनमुखमयं तेन न प्रत्यवायी तद्वजाग्रद्दशायां व्यवहतिमित्तलां खप्तविद्वसरेचेत् ॥३३॥

कोई पुरुप सुपने में राजा यनकर सम्पूर्ण वैभव के साथ स्वम के राज्य को भोगता हुआ, जाग कर 'हाय में तो राज्य के भ्रष्ट हो गया ' ऐसा झुड़ा बोक कभी नहीं करता। क्योंकि वह समराता है कि वह राज्य तो निष्या था। इसी प्रकार स्वम में अगन्या की से गमन किंवा मध्यान या ब्रह्मवध आदि अनेक पापों को करता हुआ भी जागते ही उस पाप से पापी नहीं हो जाता ( उसकी स्वम्रवार्ता सुनने वाले लोग उससे पातकियों का सा व्यवहार भी नहीं करते—उसके साथ यथापूर्व खानपान आदि व्यवहार किया ही करते हैं। इन पापों से उसके अपने मन में भी किसी प्रकार का अनुताम नहीं होता ) क्योंकि वह समझता

हैं कि वह सब तो झुट ही था। यदि कोई महाभाग्यशाली प्राणी (जडमरत, ग्रुक, मिंद्ध तथा संवर्तक ऋषि के समान) इस जाग्रत् काल के रहते ही रहते पाप पुण्य के इस सम्पूर्ण व्यवहार को सुपने की तरह भूल जाय (किंवा आत्मनिद्रा के प्रभाव से एकदम अन्धा हो गया हो) तो फिर उस पर भी प्रायक्षित्तशास्त्र का शासन नहीं चलता (क्योंकि वह भी इन सब को मिथ्या ही समझ लेता है, मिथ्या समझने से जैसे वे लोग पाप से छुट जाते हैं इसी प्रकार मिथ्या समझने से उसका भी इस संसार से छुटकारा हो जाता है)।

( जागरण और स्वप्न अवस्थाओं की ठगई में मत आओ )

स्वमावस्थानुभूतं शुभमथ विषमं तन्मृषा जागरे सा-जाग्रत्यां स्थूलदेहन्यवहृतिविषयं तन्मृषा खापकाले । इत्थं मिथ्यात्वसिद्धावनिशम्भयथा सजते तत्र मूढः सत्ये तद्भासकेऽसिन्निह हि कुत इदं तन्न विद्यो वयं हि ॥३४

स्वप्तकाल में जिस ग्रुभ (राज्यभोग तथा इप्ट वस्तुओं की प्राप्ति) को इम देखते हैं, अथवा जिस अग्रुभ (अपने को व्याप्त से खाते हुए) को देख लेते हैं, जागरणकाल आ जाने पर ये सब धुखदु:खदायक घटनायें असत्य हो जाती हैं। इसी प्रकार जाग्रह्या में इस स्थूल शरीर से जो इम नाना प्रकार के स्वादु मिप्टान्न खाते हैं या और कुछ भोग भोगते हैं अथवा आधिव्याधि की कठोर यन्त्रणायें सहते हैं, स्वप्नावस्था आते ही वे सब भी मिथ्या (बाधित) हो जाते हैं। यों इम तो दिनरात यही देखते हैं कि जागरण अवस्था स्वप्त अवस्था को मिथ्या सिद्ध कर रही है, तथा स्वप्त अवस्था जागरण अवस्था को मिथ्या बता रही है फिर भी संसार के पामर प्राणी उसी में अपने प्रेम का आग्रह रखते हैं

उसी को सब कुछ समझते हैं। इसका कारण ही हमारी समझ में आज तक नहीं आया। ये मूर्ख लोग इन दोनों अवस्थाओं के प्रका-शक अपने इस आत्मा में क्वीं आसक्त नहीं हो जाते, यह बात हम अभी तक नहीं समझ पाये हैं।

( जाम्रत् का अनुभव भी सदा सत्य नहीं रहता )

जीवन्तं जाग्रतीह खजनमथ मृतं स्वमकाले निरीक्ष्य निर्वेदं यात्यकसान्मृतममृतममुं वीक्ष्य हर्षं प्रयाति । स्मृत्वाप्येतस्य जन्तोनिधनमसुयुर्ति भाषते तेन साकं सत्येवं भाति भूयोऽल्पकसमयवद्यात्सत्यता वा मृपात्वम्।।३५॥

जब हम जागते समय अपने सम्बन्धी किसी जीवित मनुष्य को स्वम में मरा हुआ देखते हैं तो हमें अकस्मात् वहा दुःख होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाम्रत् में मरे हुए किसी अपने सम्बन्धी को सुपने में जीता देख कर हमें परम हुए हो जाता है। इसमें यही सिद्ध होता है कि जाम्रत् काल का अनुभव भी स्वमकाल में मिथ्या हो जाता है। स्वम देखने वाला पुरुप इस पुरुप के मरण और जीवन का स्मरण करता हुआ भी, उसके साथ बात चीत करता है, उसके साथ दीनालाप भी किया करता है। ऐसी समान अवस्था में भी जब कि लोग स्वम को तो मिथ्या और जाम्रत् को सत्य समझते हैं तो उसका कारण केवल यह है कि जाम्रत् काल का अनुभव अधिक काल तक ठहरता है, इससे उसे सत्य मान लेते हैं, तथा स्वमकाल का अनुभव स्वल्पकाल तक रहता है, इससे उसे मिथ्या समझ लेते हैं।

चिरकाल तक रहने के कारण जाग्रत् काल का अनुभव दृढ हो जाता है इसी से वह सत्य प्रतीत हुआ करता है । स्वप्नकाल का अनु- भव क्षणस्तायी होने से दृढ़ नहीं हो पाता इसी से मिथ्या प्रतीत हुआ करता है। केवल इतनी ही विशेषता इन दोनों अनुभवों में पायी जाती है। विचारदृष्टि से देखने पर तो ये दोनों ही मिथ्या हैं क्योंकि कालान्तर में इन दोनों का ही बाध हो जाता है।

(यह जगत् असन् में यना है पर सत्य के समान हो गया है)

स्वामस्रीसंगसौरूयादपि भृशमसतो या च रेतक्ष्युतिः स्वा-त्सादक्यात्तद्वदेतत्स्फुरति जगदसत्कारणं सत्यकल्पम् । स्वमे सत्यः पुमान् स्वाद्यवितिरह मृपैवानयोः संयुतिश्च श्रातः शुक्रेण वस्त्रोपहतिरिति यतः कल्पनामूलमेतत् ॥३६॥

सर्वथा अविद्यमान भी स्वामन्त्री के संभोगमुख से जब कि वीर्यपात है। जाता है तब वह वीर्यपात 'व्यावहारिक सत्य' कहाने लगता है। इसी प्रकार यह जगत् भी सत्य सा प्रतीत तो होता है परन्तु असल में यह (मत् से विलक्षण अविद्यानामक) असत् कारण से उत्पन्न हो गया है। (क्योंकि यह जगत् मुपुति अवस्था के आने पर नहीं रहता।) देखो, स्वम में पुरुप तो मत्य होता है, युवती मिथ्या होती है, तथा इन दोनों का मेथुन भी मिथ्या ही होता है। परन्तु फिर भी प्रातःकाल होने पर वस्त्र में वीर्य का धन्त्रा सत्य ही देखा जाता है। इसी प्रकार आत्मा सत्य है, मायाक्ष्यी हत्री असत्य है, उन दोनों का सम्बन्ध भी आध्यासिक होने से मिथ्या है, परन्तु इस आत्मा तथा माया के असत्य संयोग से उत्पन्न हो जाने वाला यह जगत् व्यवहार में सत्य सा प्रतीत होने लग पड़ा है। क्योंकि इस सब का आधार केवल कस्पना ही तो है।

( जाव्रत् आदि तीनों अवस्थाओं में आत्मा की करामातों को तो सय देखते हैं, पर आश्चर्य हैं कि उस करामाती की ओर को किसी का भी ध्यान नहीं जाता )

पश्यन्त्याराममस्य प्रतिदिवसममी जन्तवः स्वापकाले पश्यत्येनं न कश्चित् करणगणमृते मायया क्रीडमानम् जाग्रत्यर्थत्रजानामथ च तनुभृतां भासकं चालकं वा नो जानीते सुपुतो परमसुखमयं कश्चिदाश्चर्यमेतत् ॥३०॥

स्वप्नावस्था के आने पर जब कि यह आत्मतत्व वायेन्द्रियों की सहायता के विना, केवल माया से ही स्वामदेह तथा खाम इन्ह्रियें वनाकर कीडा (विहार) किया करता है, तब प्रत्येक जीव प्रतिदिन इस की क्रीडा को तो देखते हैं, परन्तु द्योक! कि इस क्रीडा करनेवाले को कोई नहीं देख पाता। अथवा जब कि यह जाग्रत् काल में ही सकल द्यरिधारियों को चलाता रहता है और संसार के पदायों को प्रकाशित किया करता है, अथवा सुपुतिकाल के आ जाने पर जब यह परममुखम्य ही हो जाता है, तब भी इस परमात्मा की इन क्रीडाओं को तो प्रत्येक मायामोहित प्राणी देखता है, परन्तु उनके दुर्भाग्य से किसी का भी ध्यान इस सकलचालक आत्मतत्व की ओर को नहीं जाता, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है ? (जाग्रत् स्वप्न किंवा सुपुति नामक नाटक के सूत्रधार इस चतुर्थ आत्मतत्व को कोई क्यों नहीं पूछता, हम को यही एक बड़ा अचम्भा हो रहा है )।

( जब सभी कुछ असत्य है तो उपनिपदों से उत्पन्न हुए ब्रह्मज्ञान के सत्य होने का कारण सुनिये )

स्वमे मन्त्रोपदेशः श्रवणपरिचितः सत्य एप प्रवीधे स्वामादेव प्रसादादिभलपितफलं सत्यतां प्रातरेति।

# सत्यप्राप्तिस्त्वसत्यादि भवति तथा किंच तत्स्वप्रकाशं येनेदं भाति सर्वं चरमचरमथोचावचं दृश्यजातम् ॥३८॥

रवमकालमें कानों से मुना हुआ वह मन्त्रोपदेश जागरण में भी सत्य ही होता है। स्वमकाल के किसी शुभदर्शन से प्रात:काल अपने अभि-लिपत फल सत्य होते हुए देखे जाते हैं। इससे यही निश्चय होता है कि सत्य की प्राप्ति असत्य पदायों से भी हो जाया करती है (ऐसी अवस्था में यह शंका किसी को न करनी चाहिये कि 'जब कि स्वम के ह्यान्त से जाम्रत् अवस्था भी मिथ्या हो गयी तो जाम्रत् काल में गुरु-मुख से अथवा अध्यात्मशास्त्र का मनन करने से प्रात हुआ ब्रह्मवोध भी मिथ्या ही होगा और फिर ब्रह्म भी वन्ध्यापुत्र के समान मिथ्या ही कहाने लगेगा' क्योंकि असत्यसे भी सत्य की प्राप्ति को इस लोकमें बहुधा देख रहे हैं) जिससे यह चराचर उद्यानीच सारा हस्य जगत् प्रतीत होरहा है, उस स्वयंप्रकाश सत्य ब्रह्म की प्राप्ति, असत्य से होजाय तो इसमें आर्थ्य क्यों करते हो !

(स्वप्तमं ही नहीं, जगत् को सत्य वताने वाली जायत् में भी जगत् मिध्या सिद्ध होता है। इसी से उपनिपरों में प्राणायाम-वत को ही आत्मप्राप्ति का साधन वताया गया है। उपनिपरों को इन्द्रियों पर विश्वास नहीं है)

मध्यप्राणं सुपुप्तौ स्वजिनमजुविशन्त्यग्रिस्पीदयोऽमी वागाद्याः प्राणवायुं तिद्दह निगदिता ग्लानिरेपां न वायोः। तेभ्यो दश्यावभासो अम इति विदितः श्रक्तिकारौप्यकल्पः प्राणायामव्रतं तच्छूतिशिरसि मतं स्वात्मलब्धौ न चान्यत॥३९

सुपुतिकालमं जब (इन वाक् आदि इन्द्रियों के) ये अग्नि सूर्य आदि

देवता अपने उत्पादक मध्य प्राण ( विराट्शरीर ) में प्रवेदा करजाते हैं तथा जब कि बागादि इन्द्रियें भी नुपुति के समय प्राणवासु में प्रवेश कर जाती हैं तो (उपनिपदों के इस प्रकरण से) यही मिद्र होता है कि अपने अपने अधिदेवता सहित इन्द्रियों की ही म्लानि ( अस्त )होती है, परन्तु प्राणवायु का अस्त कभी ( नुपुतिमं भी )नहीं होता ( क्योंकि वह तो सपित के समय श्वास के रूप में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है ) कि जाप्रत काल में कुछ काल के लिये जब कि उन (अस्त होजाने वाली) चक्षरादि इन्द्रियों से रूपरतादि दृश्यों का अवभास तुम्हें हो जाता है तो तम उस को भी तात्विक क्यों मानते हो । यह तो एक भ्रम ही है। मानों किसी शक्तिमें कोई प्रतिभासिक रजत ही दीख गया हो। उस शक्तिरजत की तरह यह नामरूपरूपी जगत् भी ब्रह्मरूप अधिकरण में प्राति-भासिक है। ये इन्द्रियां--जोकि विषयदर्शन कराती हैं केथल जामतकाल में रहती हैं. इसी से तीनों अवस्थाओं में अक्षण रहने वाला प्राणायाम-व्रत ही आत्मोपलव्यि का साधन बृहदारण्यक की 'तस्मादेकमेव व्रतं चरेत प्राण्याचैवापान्याच्ये (१-५-२३) इस श्रुति में बताया गया है और कोई नहीं (उसका तालयं यह है कि यदि चयुरादि इन्द्रियों के बत पर विश्वास करोगे तो लाख प्रयत्न करने पर भी आत्मदर्शन नहीं कर सक्तोगे। क्योंकि ये इन्द्रियाँ रवभावते ही मिध्या [ त्रिकालवाधित ] पदाधाँ को दिखाया करती हैं, आत्मवस्तु को दिखाने के अनुकृत परिहियति उत्पन्न करने में ये सदा ही वाधा डालती रहती हैं। उपनिपद् का तालर्य यही है कि इन इन्द्रियों पर विश्वास न किया जाय तथा प्राणायामवत का ही पालन किया जाय । नहीं तो मृत्यु का ग्रास होने से कीन यच सकता है।)

( वराग्य से सुखाये हुए संसारवृक्ष को ज्ञानरूपी अग्नि आसानी से चिपट जाती है और झटपट जला डालनी है )

नाकस्मादाईमेधः स्पृशति च दहनः किंतु शुष्कं निदाघा-

## दार्द्र चेनोनुबन्धः कृतसुकृतमपि स्वोक्तकर्मप्रजार्थः । तद्वज्ज्ञानाग्निरेतन्सपृद्यति न सहसा किन्तु वैराग्यशुष्कं तस्माच्छुद्दो विरागः प्रथममभिहित स्तेन विज्ञानसिद्धिः ॥४०

गीन काष्ट्र की अगि मुनीते में नहीं जन्याता किन्तु निदाय-हुष्क (भूमें मृत्ये) वाष्ट्र को ही जन्याता है। टीक इसी प्रकार अपने वर्णा-समिविदित कभी के अनुदान करने, पुत्रों की उत्तव करके इस लोक पर विजय प्रान करने, तथा अर्थमाध्य यमदानादि का अनुप्रान करलेने से बढ़े भागे सुद्धनी निन्न का भी आनागि में दाह नहीं होपाता (क्योंकि वह नित्त को भागीदि विषयमर्थी से सदा ही आई हुआ रहता है) जब कोई अभिकाग अपने नित्त को धनग्यस्थी निदाय से मुख्य कर बादे तो दिर आनागि उसे खूने ही भरममान् कर दालती है। मुद्धवैदाग्य जब किसी को उदय हो जाद (जब किसी को पामरजनबहुमत भागीदि विषयों में से हीक आने लगे) नो यह वैदाग्य ही सब से आवस्यक माना गया है। इसी की सहायना में मान जिसी पवित्र वस्तु किसी के हाथ लग मक्सी है।

न कर्मणा न प्रजया त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गुहायां विश्वाजते तथानयो विश्वान्त । अकेले वैराग्य सं ही यता लोगों ने अमरभाय को मात कर लिया था। सकाम कमों के अनुश्वान के, सन्तान थे। उत्तज्ञ करने में, अथवा यहे बड़े दानों के करने से अमरभाय की प्राप्त की दुराशा कभी मत करो । देखो ! पर ब्रह्म ने अपने जिम नाक नामक अंश को हृदयक्षी गुफा में निधि के समान छिपाकर रूप दिया है, जो कि मदा ही इस जगत् के पदार्थों को प्रकाश करना हुआ स्पष्ट ही प्रतीत हुआ घरता है, उसी अमृत किंवा अमर भाव में यती लोग प्रवेश कर जाते हैं । वे उसी अमृत तत्व में सदा के लिये शुस बेटते हैं । फिर वे उसमें से कभी नहीं निकलते। उस अमृत-

भाव का लोभ उन्हें वहां से निकलने ही नहीं देता, मानो चन्द्रामृत के पान का लोभी कोई मृग अपनी इच्छा से उसी में फंसा रहगया हो। फिर तो उस यती का नाम रूप कुछ भी नहीं रहता, मानो कोई नमक का उन्हा ही सदा के लिये समुद्र में घुल गया हो।

( ईश उपनिषत् भी वैराग्य से ही ज्ञानप्राप्ति को बतासी है )
यार्तिक श्चित्रामरूपात्मक मिदमसदेवो दितं भाति भूमा विनानेक प्रकारे व्यवहरति जगद्येन तेनेश्वरेण । तद्वत्प्रच्छादनीयं निभृतरशनया यद्वदेव द्विजिह्न-स्तेन त्यक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं मागृधोन्यद्वना द्यम्।। ४१

असत् कहाने वाला नामल्यात्मक यह जो कुछ जगत् पृथियी में तुम्हें प्रतीत होरहा है, वह अनेक प्रकारों से उस जिस इंश्वर की गुन सहायता से, व्यवहार किया करता है, निश्चितलय से पहचाने हुए उसी परमात्मा से तुम भी (अपनी बुद्धि की सहायता लेकर) इस जगत् को ठीक इसी प्रकार आज्छादित कर डालो, जिस प्रकार कि निश्चितलय से पहचानी हुई रज्जु से, कल्पित सर्प को ढक दिया जाता है। (इस जगत् के काल्पनिक रूप को देखना छोड़ कर इस के तात्विक रूप पर ही सदा दृष्टि रक्खा करों) इस भ्रामक जगदाभास को दूर त्याग (छोड़) कर (इस के क्षणिक रूप की सर्वथा अपेक्षा करके) सब से उत्कृष्ट जो आत्यन्तिक आत्मसुख है उस का ही उपभोग सदा किया करों। धनादि विपयसुख की दुरभिलाया कभी मत करो।

इसी महावार्ता को ईशावस्योपनिपत् की पहली श्रुति में यों कहा गया है कि यह जो प्रत्यक्ष व्यवहार करता हुआ नामरूपात्मक जगत् तुम्हें दीखता है, उस सब को सर्वोत्कृष्ट परमात्मतत्व से ढक डालो, अर्थात् उस जगद्भासक परमात्मतत्व को अपनी तपरिवनी चुद्धि से देख कर इस जगद्भास को तुन्छ समझ लो। जब तुम इस जगद्भास का त्याग कर चुको तो रेप रहे हुए आनन्दस्ती आत्महत्त्व का तृतिपर्यन्त यथेच्छ उपमौग करको । भैनेभगांदि को तुन्छ अभिलापाओं को अपने हृदय में कभी मत उठने दो । जब कभी ऐसी भ्रामक इच्छात्रं उदय हुआ करें तो अपने मन से पड़ प्रश्न किया करें। कि है मेरे मन ! यताओ तो मही कि ये भनादि पदार्थ अन्ततः किस वस्तु से उत्पत्न हुए हैं ! जब तुम्हारा मन उन के उपादान का विचार करेगा तो तुस्त ही उस की हार्ड आत्मवन्तु पर जा पदेगी, और यह तुम्हारी विषयप्रार्थनापिशाची सदा के निये अन्तार्टन हो जागगी । तभी तुम अपने केवल्यका अनुमय के मकीमें ।

### ( जीवन्युक्ति और विदेहसुक्ति के उपाय )

जीवन्मुक्ति र्मुमृक्षोः प्रथममथ ततो मुक्तिरात्यन्तिकी च नेऽभ्यासज्ञानयोगाद्गुरूचरणकृषापाङ्गसङ्गेन लब्धात् । अभ्यासोपि द्विघा स्याद्धिकरणवद्याद्दिको मानसश्च द्यारीरस्त्वासनाद्यो ह्यूपरितरपरो ज्ञानयोगः पुरोक्तः ॥४२॥

मुन्धु पुरुषों को मान हो जाने के पश्चात् प्रथम तो जीवन्युक्ति की मानि होती है, उस के पश्चात् प्रारच्धभोग के समाप्त हो जाने पर आत्यन्तिक मुक्ति (विदेह मुक्ति) मिल जाती है। ये दोनों प्रकार की मुक्तियें आत्मदर्शी गुन्न के न्यणों की छुपा से प्राप्त किये हुए अभ्यास तथा शान के योग से मिला करती हैं। अधिकरण के अनुसार वह अभ्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है। पहले अभ्यास को देहिक (शारीर) अभ्यास कहते हैं। दूसरे को मानस अभ्यास कहा जाता है। आमनादिसाधन देहिक अभ्यास में गिने जाते हैं। दूसरे को उपरित अर्थात् प्रयन्तेपदाम कहते हैं। इसी को पहले शानयोग नाम से भी कहा गया है।

#### ( जीवन्मुक्ति )

सर्वानुन्मृत्य कामान् ह्दिकृतनिरुयान् थिप्तग्रङ्गनियोचे-द्यिदेहाभिमान स्त्यजति चपरुतामात्मद्त्तायधानः । यात्यृध्वस्थानमुचेः कृतसुकृतभरो नादिकाभिर्विचित्रं नीरुक्षेतारुणाभिः स्रवद्मृतभरं गृषमाणात्मसौरूयः ॥४३

जब कोई महापुरुष आत्मा का निरम्बर अनुसन्धान करने। त्याता है तो वह (अनेक कह्यों में ) संस्कारका ने एउप में परे हुए। अपने सम्पूर्ण मनोर्यों को इस प्रकार समृत उत्पाद राजता है, मानी किनी गहरे गड़े हुए लुटों को किसीने उत्पाद कर दूर फेंक दिया है। । किर तो ( उन मनोरथों की पूर्ति के साधन ) इन देहीं में में भी उन महा-नभाव का अभिमान स्वयमेव विदीर्ण हो लगा है। किर उस महाना में चपलता नहीं रहती (जब उस में देहाभिमान ही नहीं रहता ती उस की अहुन्ता और ममता भी स्वयमेव नष्ट हो जाती है, मनोवेग एट जाता है, प्रवृत्ति एक जाती है, खोजने पर भी प्रवृत्ति का पता नहीं पाता । परन्तु यह सब अद्भव गाधा तभी होती है, जद कोई अनन्यभाव से आतमदेव की शरण में जा पड़ा हो ) वह महात्मा (अक्ते अधमरे अहङ्कार से ) यथाकथनित् केवल आतानुत्व का भीग लेता हुआ, नील क्षेत तथा अरण आदि नाना प्रकार की विनिध नाटियों से मिलकर वने हुए, अमृत रन से भरे हुए, यह ही अद्भन कर्षस्थान को ( जिस को सहस्रदलचक किया बहारन्छ, अथवा धानर की गुहा भी कहते हैं, सुपुसा के मार्ग ने हो कर ) प्राप्त हो जाता है।

शान की अवर्णनीय महिमा से इटा पिक्तला के लें।किय मार्ग की छोड़ कर सुपुसा नामक मोशदार में ही उस का अधमना मन और प्राण विचरण करने लगते हैं। उस मन के द्वारा वह महात्मा नदा ही ब्रह्मरन्त्र में निवास किया करता है।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्योऽ-मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जूते । तद्यथाहिनिर्स्वयनी बल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेदं शरीरं शेतेऽथायमनस्थिकोऽशरीरः प्राज्ञ आत्मा ब्रह्मेव लोक एव सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः । तद्प्येते ऋोका भवन्ति-अणुः पन्था विततः पुराणो माङ्ख्ष्टोन् वित्तो मयैव, तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद् उत्क्रम्य स्वर्ग लोकमितो विमुक्ताः । तस्मिन् शुक्रमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । एप वः पन्था त्रह्मणा हानुवित्त स्तेनैति त्रह्मवित्तैजसः पुण्यकृच । इस मुमुक्ष पुरुप के हृदय में पड़े हुए सम्पूर्ण संकल्प जब शान्त हो जाते हैं तो उस की महिमा का क्या वर्णन करें, फिर तो वह मरणधर्मा होकर भी सदा के लिये अमरभाव को प्राप्त हो जाता है। तब तो वह इस नश्चर देह में रहकर भी परमानन्दस्वरूप ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। दारीर में रह कर भी उसे दारीराभिमान नहीं रहता। मानो कोई सांप की केंचुली सांप के घर में निश्रेष्ट पड़ी हुई सो रही हो, जो दूरसे सर्प सी दीखती हो परन्तु सर्प का कोई भी काम न करती हो । ठीक इसी प्रकार वह महात्मा भी इस शरीर में प्रारब्धभोग-पर्यन्त निश्चेष्ट होकर पड़ा रहता है । प्रारम्भरूपी वायु के झोंके से केंचुली के समान कभी कभी हिल तो लेता है, परन्तु मनोराज्य के लिये कभी भी किसी वृथोद्योग को प्रारम्भ नहीं करता। हे जनक ! तुम उसे एक विना हिंहुयों का पुतला ही समझलो। विना हिंहुयों का मांसपिण्ड जिस प्रकार हिल चल नहीं सकता इसी प्रकार उस के न्यापार भी वन्द होजाते हैं। हड्डियों से वने इस मांसपिण्ड पर उसे अभिमान नहीं रहता। जिस प्रकार ऋतु आने पर पेड़ फलने लगते हैं इसी प्रकार प्रारब्धरूपी ऋतु के आने पर उस के द्यारीर से स्वभावतः थोड़ी बहुत किया हो जाती है। परन्तु उन कियाओं पर उसे किसी प्रकार का अभि-मान नहीं होता कि अमुक कियायें मेरे द्वारा निप्पन्न हुई हैं । इसी

अर्थ को बताने वाले उक्त दो श्लोक हैं। तुपुम्ना नामका एक यहा ही स्क्ष्ममार्ग है। जिसे मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। याजवस्क्य कहते हैं कि पहले तो मुझे गुरु के मुख से उस का ज्ञान हुआ था। फिर मंने स्वयं भी उस मार्ग में चलने का पूर्णाभ्यास किया। आजकल के ब्रह्मज्ञानी लोग भी इस प्रपंच से छूटकर उसी मार्ग से ब्रह्मरम्भ नामक स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं—जिस में अनेक वर्णों वाली अनेक नाडियां विद्यमान हैं। मुझ से पहले ब्रह्मा भी इसी मार्ग से होकर गया है। कोई मुक्तती ब्रह्मज्ञानी ही तैजस बन कर इस मार्ग से यात्रा किया करता है।

#### (जीवन्मुक्ति)

प्रापञ्यद्विश्वमात्मेत्ययमिह पुरुषः शोकमोहाद्यतीतः । शुक्रं ब्रह्माध्यगच्छत्स खल्ज सकलवित्सर्वसिद्ध्यास्पदं हि । विस्मृत्य स्थूलद्वक्षमप्रभृतिवपुरसौ सर्वसंकल्पशून्यो जीवन्मुक्तस्तुरीयं पदमधिगतवान् पुण्यपापैर्विहीनः ॥४४॥

यह जीवनमुक्त महात्मा (प्रारब्धभोगपर्यन्त) इस देह में रहकर मी इस विश्व को ही अपना आत्मा समझा करता है (वह फिर इस विश्व को विश्वाकार से देखने का आत्मद्रोह कभी नहीं करता । किन्तु इस को सदा आत्मरूप से ही देखा करता है । जौहरी जिस प्रकार गहनों को छोड़ कर सोने पर दृष्टि रखता है इसी प्रकार वह भी इस विश्व के जनक आत्मदेव पर ही अपनी परमोदार दृष्टि डाला करता है ) यही कारण है कि जीवन्मुक्तों को शोकमोहादि का वन्धन नहीं लगता (क्योंकि उन की दृष्टि में जिस का शोक किया जाय तथा जिस परमोह करना हो वह भी तो उन का आत्मा ही होता है। फिर तो वह शोक और मोह के भ्रमपूर्ण दिखावे में कभी नहीं पड़ता) वह महात्मा साक्षात् हिरण्यगर्भ और सकलवित् (सर्वज्ञ) हो जाता है। अणिमादि आठों सिद्धियें हाथ बांध कर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा किया करती हैं। वे लोग तो इस स्थूल तथा सहम आदि सब प्रकार के अरीरों को (सुपृष्ति के समान ही) भूले रहते हैं। फिर तो उन्हें किसी प्रकार का भी संकल्प नहीं उठता। वे सदा ही चतुर्थ आत्मतत्व का उपभोग लेले कर तुन्दिल हुए रहते हैं। यही कारण है कि फिर उन पर पुण्य पाप का लेप कभी नहीं चढ़ता।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुषद्यतः। स पर्यगाच्छक्रमकायमञ्जामस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ( ईशावास्य ) ज्ञाननामक जिस सौभाग्यकाल के आजाने पर ज्ञानी मुनि की दृष्टि में ये सकल भूत उस के आत्मा ही होजाते हैं, जन यह प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मरूप देखने लगता है, वो वताओ कि फिर उस समय मोह अथवा अज्ञान क्या रहा ! और अज्ञान से उत्पन्न होने वाटा शोक क्या हुआ ? क्योंकि वह तो अव पूर्ण ज्ञानी हो चुका है। उसे तो अब अभेद (अथना एकत्व) की गुप्त वार्ता का रहस्य माॡम हो चुका है । उसने तो अय अपनी एकत्वभावना के प्रभाव से सव ही को जान लिया है। संक्षेप में यों ही कही कि इस जीवन्युक्त ने तो ग्रुक ब्रह्म अर्थात् हिरण्यगर्भ के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड में अर्हमाव रखने वाला किंवा इस समस्त विश्व को आत्मरूप देखने वाला हिरण्यगर्म इसके किसी व्यष्टि के मोह अथवा शोक में नहीं पड़ता, इसी प्रकार वह भी किसी का शोक या मोह नहीं करता । उस जीवन्मुक्त को तो पाप नामक अहङ्कार से रहित अपना शुद्ध रूप ही प्राप्त होनाता है। नस नाडियों से बने हुए इस स्थूल देह में से बाहर निकल कर वह न्यापक हो चुकता है। लिङ्ग देह में से भी वह कूच कर जाता है। यो वह तो सदा ही महाकारण चतुर्थ देह में रहने लगता है। ऐसे चतुर्थ देह में रहने बाले महातमा की ही जीवन्मुक समझा करो । मुमुक्षु लोगों को ऐसी ही अवस्था को प्राप्त

करने का उद्योग करना चाहिये। उन की दम मुनमान शान्ति को ही जीवन्मक्ति का महोत्सव कहा जाता है।

(ऋग्वेद में जीवन्मुक्त की परिस्थिति)

यः सत्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति युवा देहमात्रावृतोपि तद्धमैंर्वाल्यवाद्धचीदिभिरत्तुपहतः प्राण आविर्वभृत् । श्रेयान् साध्यस्तमेतं सुनिपुणमतयः सत्यसङ्कल्पभाजो सम्यासाद्देवयन्तः परिणतमनसा साकमृष्वं नयन्ति ॥४५॥

जो आत्मा सत्वाकारवृत्ति में प्रतिथिम्वित हो जाता है, वहीं जीव कहाने लगता है। देहों से आवृत हो जाने पर भी वह देह के वाल्य यौवन तथा वार्षक्य आदि धमों से परिवर्तित नहीं होता। वह सदा ही श्रेयान् अर्थात् कल्याणरूप बना रहता है। उस को उसकी उत्तम गित को प्राप्त करा देना चाहिये। सत्यनामक प्राप्त में ही सदा अपनी मनोगति रखने वाले जो कुशल्मति जीवन्तुक्त लोग हैं वे ग्रानयोग के अभ्यास (की महिमा) से देवभाव को प्राप्त करने की इच्छा के कारण, निःसंकल्प मन को भी साथ लेकर, इस प्राण नामक जीव को उत्पर उठा लेते हैं। अर्थात् अपने प्राण और मन को नुपुतादार में सदा ही ब्रह्मरूष्ठ में चढ़ाये रहते हैं।

ऋग्वेद में कहा है ' युवा सुवासाः परिवीत आगान् स उ श्रेयान् भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो सनसा देवयन्तः । जिस युवा नामक नुख्य प्राण पर देह के वास्य वार्धक्य आदि धमों का प्रभाव कभी नहीं पड़ता, वह मुख्य प्राण अन्तः करण की सत्वाकार द्वित में प्रतिफलित (प्रतिविभिन्नत) हो कर दारीर की किस्पत ओढ़नी को ओढ़ कर ही इस संसार में जीवभाव को प्राप्त होकर आगया है इस में संदाय मत करो, तुम इसे एक निश्चित तत्व ही समझलो। वह उत्पन्न होते ही स्वभाव से सत्कमों में निरत हो जाता है। यहे दृढवती क्रान्तदर्शी ज्ञानी लोग देवभाव को पाने की शुभ इच्छा से प्रेरित होकर उस मुख्य प्राण तथा मन को कभी भी विषया-रण्य में पर्यटन करने नहीं देते। वे तो सदा ही सुपुम्नानामक मोक्ष-मार्ग से उन (अपने प्राण तथा मन) को ब्रह्मरन्ध्र में वैठाये रहते हैं। वे लोग वहां की लोकोत्तर शीतलता में से निकाल कर अपने प्राण तथा मन को तीव विषयाङ्गारों से भरी हुई इस संसार रूपी रसोई में झलसने के लिय कभी नहीं निकलने देते।

#### (निवाणमुक्ति या विदेहमुक्ति)

प्रायोऽकामोऽस्तकामो निरित्ययसुखायात्मकामस्तदासौ तत्प्राप्तावाप्तकामः स्थितचरमद्श स्तस्य देहावसाने। प्राणा नैवोत्क्रमन्ति क्रमविरितिमिताः स्वस्वहेतौ तदानीं कायं जीवो विलीनो लवणमिव जलेऽखण्ड आत्मैव पश्चात्॥४६

जपर कहे हुए जीवन्मुक्त महात्मा लोग प्रायः करके सदा अकाम ही रहने लगते हैं (क्योंकि उन का मन आत्माकार हुआ रहता है) उन की कामनाओं का सर्वथा अस्त हो जाता है। परन्तु वे जीवन्मुक्त महात्मा लोग निरितशय मुख अथवा परमानन्द का मोग लेने के लिय कभी अपने आत्मा की ही कामना कर लेते हैं। ज्यों ही उनके मानसनेत्रों के सामने आत्मा की सूरत खिंच जाती है तो वे तुरन्त ही आतकाम बन वैठते हैं। ऐसी दिन्य आतकामता का जब किसी अधिकारी में प्रादुर्माव हो जाता है तो समझलो कि अब वह जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था को प्राप्त हो चुका है। (इस पावनी अवस्था से प्रमावित होकर वे जीवन्मुक्त लोग इस शरीर को अन्न जल प्रहण कराना भी भूलजाते हैं तब तो उनका यह शरीर नष्ट हो जाता है। यों) उस जीवन्मुक्त का देहावसान होते ही उसे विदेहमुक्ति का परमपद मिल जाता है। फिर तो वह दशातीत अवस्था को पा लेता है। क्योंकि

दशा की यूचना देने वाले प्राणादि किर उस के साथ साथ नहीं चलते। दूसरे देह तक चलने का सामर्थ्य उस के प्राणों में (इन्द्रियों) नहीं रहता। वे तो क्रम से अपने अपने कारणों में (चलु यूर्य में मन चन्द्रमा में इत्यादि प्रकार से) लीन हो जाते हैं। (उस समय की गम्भीर अवस्था का सम्पूर्ण वर्णन कैसे किया जाय? अनन्त के अनन्त में मिलने के महोत्सव को क्योंकर दिखाया जाय?) मला बताओं तो सहीं कि उस समय उनका वह जीवभाव कहां रह गया है? वह विचारा तो जल में लवण के समान सदा के लिये विलीन हो चुका है। लवण युल कर जिस प्रकार जल ही जल रह जाता है इसी प्रकार इन उपाधियों के नष्ट होते ही एक अखण्ड आत्मा ही आत्मा वहां रह गया है। (इन उपाधियों के नष्ट हो जाने से अब तो कहीं उस के जीवभाव का खोज ही हाथ नहीं आता। 'ब्रह्मैंब सन् ब्रह्माप्येति' यह जीव पहले भी ब्रह्म ही था, मध्य में कुछ काल के लिये उसे जीवन्वरूपी भ्रम हो गया था, ज्ञान की महिमा से अब वह फिर भी ब्रह्मभाव को प्रात हो गया है। मानो सुबह का मूला सार्यकाल को फिर अपने ही घर आ बैटा है।

( विदेहमुक्ति के पश्चात् उस का लिङ्गशारीर टिग्न भिन्न होकर अपने अपने कारणों में वापिस चला जाता है )

पिण्डीभूतं यदन्तर्जलनिधिसलिलं याति तत्सैन्धवाख्यं भूयः प्रक्षिप्तमस्मिन् विलयमुपगतं नामरूपे जहाति । प्राज्ञ स्तद्वत्परात्मन्यथ भजति लयं तस्य चेतो हिमांशौ वागग्रौ चक्षुरकें पयसि पुनरस्र्येतसी दिसु कर्णो ॥४७॥

समुद्र के खारी जल को जब नमक बनाने वाले लोग सुखा कर पिण्ड बनालेते हैं तो उसी का लवण नाम रख दिया जाता है। परन्तु जब कि उस लवणखण्ड को फिर समुद्र में फेंक दिया जाता है तो उस का वह नाम और रूप कुछ भी नहीं रहता। (वृहदारण्यक २-४-२१) इसी प्रकार यह प्राज्ञ भी परमातमा में से उत्पन्न हो जाता है, जब कोई ज्ञानी वेथड़क होकर, ज्ञान समुद्र में कृद पड़ता है तो उस का जीवभाव उसी में बुळ जाता है—लीन हो जाता है। उस समय उसका चित्त चन्द्रमा में, उस की वाणी अग्नि में, उस के चधु सूर्य में, रक्त और वीर्य जल में, तथा उस के कान दिशाओं में विलीन हो जाते हैं (बृहदा-रण्यक ३२-१३) यों उस का लिङ्गारीररूपी महापाश सदा के लिये छिन्न मिन्न हो जाता है।

(इस व्रियमाण संसार में जो अमर चीज़ है वही महा है, उस तत्व से भिन्न सभी कुछ विनाशी है ) श्रीरान्तर्यद्वदाज्यं मधुरिमविदितं तत्पृथग्भूतमस्मा-द्भूतेषु त्रहा तद्वद्ययहितिविदितं श्रान्तविश्रान्तिवीजम् । यं लब्ध्या लाभमन्यं तृणमित्र मनुते यत्र नोदेति भीतिः सान्द्रानन्दं यदन्तः स्फुरति तदमृतं विद्वचतो ह्यन्यदार्तम्॥४८

दूध की मधुरिमा से पहचाना हुआ माखन यद्यपि दूघ के अन्दर छिपा रहता है परन्तु वह उस से पृथक् ही रहता है। इसी प्रकार इस चलने वाले जगद्वयवहार से पहचाना जाने वाला, श्रान्त लोगों को विश्वान्ति देने का मुख्य कारण ब्रह्म, यद्यपि भूतों के अन्दर समा रहा है तो भी वह उनसे भिन्न ही है। जिस ब्रह्मरूपी महालभ को पा लेने पर प्राणी दूसरे लौकिक क्षुद्र लाभों को तृण के समान उदास भाव से देखने लगते हैं (अद्वैतभाव होने के कारण) जिस ब्रह्म में भय नाम की अनिष्ट अवस्था कभी भी उत्यन्न नहीं होती, सुपुति के समय जब कि इस स्यूल सूक्ष्म प्रपंच का लय हो जाता है और यह मन आत्माकार हो जाता है, तब जिस एक सान्द्रानन्द (घनानन्द) वस्तु ही स्फूर्ति होती है ब्रह्मनामक उसी तत्व को तुम एक अमर पदार्थ समझ लो। इस आत्मतत्व के अतिरिक्त (और किसी भी पदार्थ को उटा देखों, वह तो)

सब ही आर्त अर्थात् विनाशी है (उस का किसी उत्तर क्षण में ही। वाघ हो जाने वाटा है)।

भावार्य यह है कि यद्यपि यह दुग्ध जलरूप ही है परन्तु इस में जो जल से विलक्षण मधुरिमा पायी जाती हैं वह उस में छिपे हुए माखन की ही होती है इसी प्रकार यह असद्रूप जड देह भी जो कि चलने फिरने आदि व्यवहारों को करने लगता है तथा ये जड इन्द्रियें भी विपयों का प्रकाश करने लगती हैं तो यह सब आत्मा के ही कारण से होता है शरीर से नहीं। क्योंकि आत्मविहीन मृत शरीर में यह सब कुछ देखा नहीं जाता (देखो बृहदारण्यक ३-७-२ से २३ तक)

( सब प्रपंच ब्रह्म में ही ओत प्रोत है। वस्त्र का तत्वज्ञान करें तो जैसे सूत्र ही शेप रहजाता है ऐसे ही इस प्रपंच के तत्व की जिज्ञासा करें तो अन्त में ब्रह्म ही शेप रह जायगा)

ओतः प्रोतश्च तन्तुष्विह विततपट श्चित्रवर्णेषु चित्र-स्तस्मिञ्जिज्ञास्यमाने नतु भवति पटः सत्रमात्रावशेषः । तद्वद्विश्चं विचित्रं नगनगरनरग्रामपश्चादिरूपं प्रोतं वैराजरूपे स वियति तदिप ब्रह्मणि प्रोतमोतम्॥४९॥

किसी छम्दे बहुरंगे थान को लेलो वह अपने बहुरंगे तन्तुओं में ही ओत प्रोत हुआ है । किसी सादे थान को पकड़ लो वह अपने सादे तन्तुओं में ही ओत प्रोत हुआ रहता है । यदि हम उस पट के सत्यरूप को जानना चाहें तो यही सिद्ध होता है कि वह केवल सूत्र के रूप में हमारे सामने रह जाता है । (वह पट अपने ताने में ओत है तथा बाने में प्रोत हो रहा है। ऐसे एक किसी पराश्रित पदार्थ को हम 'पट' कहने लगते हैं । अपने अन्तरात्मा से पूछो कि सूत्रों के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु तुम्हें वहां पर अनुभव में आती है ) ठीक इसी प्रकार पर्वत नगर मनुष्य ग्राम तथा पद्ध आदि विचित्र विस्तुयें वैराज- रूप ब्रह्माण्ड शरीर में ओत मोत हो रही हैं, वह वैराज मी आकाश में ओत मोत हो रहा है, वह आकाश भी अन्त में ब्रह्म तत्व में ओत मोत हो रहा है।

वह बढ़ा ही एक अक्षर वस्तु इस संसार में विराज रही है। उस में अणु महत् दीर्घ तथा हत्व ये कोई भी परिमाण नहीं हैं. होहितादि कोई भी वर्ण उस में नहीं होते, चिकनाई भी उस में नहीं पायी जाती, उस की छाया अर्थात् मृतिं भी नहीं है, भावरूपी अज्ञान अथवा माया से भी वह परे है, वायु और आकाश से भी वह रहित है, वह सर्वथा असंग है, उस को स्पर्श नहीं किया जा सकता, गन्ध और रस भी उस में नहीं हैं, चक्षु श्रोत्र वाणी और मन नामक इन्द्रियें भी उस में नहीं हैं, इन्द्रियों का अधिदेवरूप तेज भी वह नहीं है, इन्द्रियों को चलाने वाला प्राण भी उसे नहीं कह सकते, मुख भी उस के नहीं पाया जाता, नाम और गोत्र भी उस का कुछ नहीं होता, जरा भी उसे नहीं आती, मरने के प्रसंग को भी वह कभी नहीं देखता, दूसरा न होने से उसे कभी डरना नहीं पड़ता, वह सदा अभय रहता है, वह सदा ही मुक्त-स्वभाव है, रज ( अर्थात् गुणों ) का संपर्क मी उस में नहीं होता, इसी से वह लोकातीत बना रहता है, शब्द के बोलते ही वह किसी के सामने उपस्थित नहीं हो जाता, अथवा शब्दों की पुकार उस तक नहीं पहुंचती. कोई भी शब्द उसके स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकता, तत्वदृष्टि से देखो तो उसका विवर्त भी आजतक नहीं हो पाया, गम्भीर विचार करो तो इतनी खटपट के बाद भी, इतना प्रपंच हो जाने के पश्चात् भी, वह अभी तक ढका नहीं जासका है, जिस से पहला कोई भी नहीं है, जिस से दूसरा भी कोई नहीं दीखता, जिस के अन्दर भी कोई अन्य नहीं है, जिसका बाह्य आवरण भी आज तक ज्ञात नहीं होसका है, ऐसी जो एक महावस्तु है असंग तथा उदासीन होने के कारण जो कभी किसी को स्वीकार ही नहीं करती, तथा अग्राह्य होने से और भी कोई जिस को

च्यान नहीं कर सकता, उसी की हाम अध्य नाम का तत्व समझ की ( कुटदारण्यक ३-८-८ )

( आतमा एक है वही दुद्धियों में प्रतिविध्यित हो यह जीव-भाव को पाजाना है )

रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफलनवशात् प्रानिरूप्यं प्रपेद सको द्रष्टा दिनीयो भवति च सलिल सर्वतोऽनन्तरूपः । इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापकं ब्रह्म तस्मा-जीवत्वं यात्यकस्मादितिविमलतरे विम्वितं बुद्धवृपायो ॥५०

यह ब्रह्मतत्व प्रतिथिम्ब पर जाने के काम्या उन उन रूप में देना देना ही वन गया है। यह एक ही आत्मतत्व प्रत्येक प्रश्नमें में प्रतिथि-म्वित हीकर अनेकना पन गया है। सिल्लेंट एको इष्टा द्वितीयो भवति। देख लो कि जलरूपी उनाधि के नामने आते ही एक ही इप्टा दिनीय मा यम-जाता है। इन्द्रनामक परमातमा ने माया के जारण नर्वन: अगितत्व प्रयूप कर लिये हैं (इन्द्री मायाभिः पुरुद्धप ईयते नाया के कारण यह एक ही इन्द्र बहुरूप होजाता है) यों अनेक श्रुतिय ब्रह्म को ही मर्वत्र स्थापक बता रही हैं। वह ब्रह्म ही न जाने क्यों अत्यन्त स्वस्य द्वित्र आदि उपाधियों में प्रतिथितियत हो कर जीय यन बैटता है।

उसके जीव बनने की बात समस में नहीं आती। क्योंकि जीय को होने बाले सुख और दुःख के भोग क्या हैं? अनादिकाल ने आजतक जितने सुख दुःख हमने भोगे हैं उनकी अब कीनसी स्मृति हममें रह गर्या हैं—उनका तो होना न होना एकसा ही है। आगामी सुखों और दुःखों का भी बही हाल होजाना है। फिर हम नहीं समप्रते कि जीव बनने में कीनमा उद्देश्य सामने रहा होगा। इसी प्रयोजनाभाव को देख कर जानी लोग एक संसार को मायामात्र कहते हैं। यह सब माया का ही खेल है। अन्यथा इस का कोई स्थायी प्रयोजन क्यों हिंगोचर नहीं होता? ( जैसी उपाधि होती है वहा भी उस जैसा ही भासने लगता है )
तज्जाः पश्यान्त बुद्ध्या परमवलवतो माययाक्तं पतंगं
बुद्धावन्तः समुद्रे प्रतिफलितमरीच्यास्पदं वेधसस्तम् ।
याद्यावानुपाधिः प्रतिफलित तथा ब्रह्म तस्मिन्यथास्यं
प्राप्तादर्शानुरूपं प्रतिफलित यथावस्थितं सत्सदैव॥५१॥

उस जीव को पहचानने वाले, शास्त्र के मर्मग्र लोग अपनी बुद्धि से जानते हैं कि बुद्धि नामक समुद्र के अन्दर परमात्मा की जो किरणें प्रतिविग्नित हो गयी हैं वही जीवका यथार्थ स्वरूप है । परन्तु वह परम बलवान् वेधस अर्थात् हिरण्यगर्भ की माया से व्याप्त हो रहा है (किंवा मायामोहित हो गया है) वह बुद्धिरूपी उपाधि जिस रूप की और जितनी होती है उस में उसी परिमाण से ब्रह्म का प्रतिफलन (प्रतिविग्न) हो जाता है। (तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म, सत्वमय रजोमय तमोमय जिस प्रकार की तथा स्थूल स्थूम दीर्घादि जितने परिमाण की उस की उपाधि होती है उस में उस के अनुरूप ही प्रतिफलित हो जाता है) जिस प्रकार कि हमारा मुख सामने आये आदर्श के अनुरूप ही प्रतिफलित हो जाता है) जिस प्रकार कि हमारा मुख सामने आये आदर्श के अनुरूप ही प्रतिफलित हो जाता है (वह दीर्घ स्थूल लघु मलिन अथवा ग्रुद्ध जैसा भी हो हमारा मुख भी उस के अनुरूप दीर्घ स्थूल लघु मलिन तथा ग्रुद्ध हो जाता है) परन्तु उस मुख में स्वतः कोई भी परिवर्तन नहीं आता है ) परन्तु उस मुख में स्वतः कोई भी परिवर्तन नहीं आता । वह तो स्वयं पहले की तरह स्थित रहता है। ऐसी ही अपरिवर्तनीय अवस्था ब्रह्म की भी समझ लो।

यही बात वेद में कही गयी है "पतंगमक्त मसुरस्य सायया हृदा पश्यन्ति सनसा विपश्चितः । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पद्मिच्छन्ति वेघसः । जिस का तात्पर्य यही है जिस की माया का पार नहीं पाता, ऐसे असुर परमात्मा की माया से मोहित हो कर संसार में फिसल एड़ने वाले इस जीव को, विवेकी लोग अपने मन

की सूक्ष्म दृत्तियों से पहचानते हैं कि वह विचारा बुद्धिरूपी समुद्र में डूवा पड़ा है। वे किव लोग उस बुद्धि में प्रतिविम्त्रित, परमात्मा की जो चित्स्वरूप किरण है उस को पाने का स्थान भी उसी बुद्धि को वताते हैं। वे लोग स्वयं भी वहीं उस की उपासना करते हैं।

( उपाधियों में ब्रह्म की प्रतीति हो तो रही है परन्तु वह ब्रह्मतस्य उपाधि के धर्मों से अछूता ही रहता है )

एको भानुस्तदर्थप्रातिफलनवशाद्यस्त्वनेकोदकान्त-र्नानात्वं यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तद्वत्परात्मा । भृतेषूच्चावचेषु प्रतिफलित इवाभाति तावत्स्वभावा-वच्छित्रो यः परन्तु स्फुटमनुपहतो भाति तावत्स्वभावैः ॥५२

भानु यद्यपि एक ही है परन्तु वह उन उन अनेक पदार्थों के मध्य में प्रतिविभिन्नत हो कर नाना भी हो जाता है तथा उन उपाधियों की स्थिति और गित की समता को भी प्राप्त होने लगता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी उचावच भूतों में प्रतिविभिन्नत सा होकर उन उन के स्वभाव से अविच्छिन्न सा हो जाता है। परन्तु वस्तुस्थिति तो यह है कि वे कोई भी स्वभाव उस में अभी तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सके हैं। ज्ञानी लोगों को वह सदा अपनी अनुपहत दशा में ही दर्शन दिया करता है।

(चन्द्रमा में स्वयं चमक नहीं है उसे सूरज से मिलती है, बुद्धि में भी जीवनज्योति नहीं है इसे आत्मा से मिली है। बुद्धि को मिली हुई वही उधारी चमक इन्द्रिय द्वारों में को हो होकर विषयों को महण कराती रहती है)

यद्वत्पीयूषरक्मौ दिनकराकरणै विम्बितरेति सान्द्रं नाशं नैशं तामस्रं गृहगतमथवा मूर्छितं कांस्यपात्रे । तद्रद्युद्धौ परात्मग्रुतिभिरसुपदं विभिन्नताभिः समन्ता-द्रासन्ते हीन्द्रियास्यमसुतिभिरानिशं रूपमुख्याः पदार्थाः ॥

जिस प्रकार चन्द्रमा में प्रतिविभिन्नत हुए सूर्य की किरणों से रात्रि का घोरान्धकार नष्ट हो जाता है, अथवा काम के पात्र में पड़ी हुई सूर्य की किरणों से (जब वे लीट कर घर में पहुँचती हैं तो) घर का अन्धकार नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार युद्धि में प्रतिविभिन्नत परमात्मा की जो चिद्द्प किरणें हैं उन से रूपरसादि सम्पूर्ण पदार्थ प्रतीत हुआ करते हैं, जब कि वे किरणें इन्द्रियरूपी नालियों में होकर बाहर फैला करती हैं।

(पूर्णात्मा और अवश्विच आत्मा जब मिल वैठते हैं तो अविचा अपने सम्पूर्ण पश्चित सहित मर जाती है )

पूर्णीत्मानात्मभेदा त्त्रिविधमिह परं बुद्धचविष्ठिन्नमन्य-त्त्रैवाभासमात्रं गगनमिव जले त्रिप्रकारं विभाति । अम्भोविष्ठिन्नमस्मिन् प्रतिफलितमदः पाथसोऽन्तर्विहिश्र पूर्णाविष्ठिन्नयोगे त्रजति लयमविद्या स्वकार्यः सहैव ॥५४॥

इस उपाधि में ही तीन प्रकार का ब्रह्म प्रतीत होता है—एक पूर्ण दूसरा आत्मा तथा तीवरा अनात्मा । पर अर्थात् उपाधि के अन्दर शहर रहने वाला 'पूर्ण' कहाता है, बुद्धि से युक्त किंवा बुद्ध्यविष्ठिक्ष को 'आत्मा' कहा जाता है, तीवरा तो उस बुद्धि में पड़ा हुआ आभास किंवा प्रतिविम्न ही है (वह तो स्वभाव से ही अनात्मा है)। उदाहरण के रूप में आकाश भी टीक इसी प्रकार तीन प्रकार का देखा जाता है—एक तो जल से अच्छत आकाश, दूसरा उस जल में प्रतिविभिन्न आकाश तथा तीवरा उस जल (से प्रथक् परन्तु उस जल) के अन्दर और बाहर रहने वाला महाकाश कहाता है। पूर्ण और अविच्छन्न का योग (जब किसी अधिकारी को यह ज्ञान हो जाय कि यह पूर्ण आत्मतत्व तथा यह बुद्धि से अविच्छन्न आत्मतत्व दोनों एक ही हैं तो यही पूर्ण और

अविच्छित्र आत्माओं का योग होना कहा जाता है ) जब हो जाता है तब उस की उपाधि अविद्या अपने (प्रतिविम्न आदि ) कार्यों को भी साथ लेकर नष्ट होजाती है। तात्मवं यह है कि अधिष्टान का साक्षात्कार हो जाने पर आभास नष्ट हो जाता है।

(स्त्ररूप ब्रह्म से ही यह जगद्व्यवहार हो रहा है। दीखने वाला यह स्त्रीपुरुपभेद वास्तविक नहीं है )

हत्रयन्ते दारुनार्यो युगपदगणिताः स्तम्भस्त्रप्रयुक्ताः संगीतं दर्शयन्त्यो व्यवहृतिमपरां लोकसिद्धां च सर्वाम् । सर्वत्रानुप्रविष्टादिभनविभवा द्यावदर्थानुवन्धात्-तद्वतस्त्रतात्मसंज्ञा द्वचवहरति जगद्धभुवःस्वर्महोन्तम् ॥५५

देखते हैं कि बहुत सी अचेतन कर्युतिलियें स्तम्भस्त्र से प्रेरित होकर संगीत भी गाती हैं और भी लोकप्रसिद्ध सारे व्यवहार दिखाती हैं (कभी मल्लयुद्ध करती हैं , कभी शस्त्र पकड़ कर लड़ती हैं, कभी मृगया करने लगती हैं ) ठीक इसी प्रकार सबंत्र अनुप्रविष्ट हुए परमातमा के अनुप्रह से—जिसे स्त्रात्मा भी कहते हैं, जिसका सामर्थ्य बड़ा ही अतर्क्य है, प्रयोजन के अनुसार ही जिसका अथों के साथ सम्बन्ध हुआ रहता है, जिसका प्रत्येक काम बड़े नियम से चल रहा है—यह भूलोंक, सुबलोंक, रवलोंक तथा महलांकपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् अपना अपना व्यवहार करने में समर्थ हो रहा है। फिर मले ही लोक में हाड मांस के बहुत से स्त्रीपुरुपदेह ही व्यवहार करते दील पढ़ते हों इन सब व्यवहारों का मूल कारण तो वह स्त्रात्मा ही है। बृहदारण्यक ३—७—२

ऋग्वेद में कहा है कि—िस्त्रियः सती स्तां उसे पुंस आहुः पद्यदृक्षण्वात्रविचेतदृन्धः कविचः पुत्रः स ईमाचिके तयस्ता विजानात्स पितुः पितासत् । जिन को मायामोहित

लैंकिक प्राणी, स्त्रियं समझते हैं शानी लोग उन्हीं को मुझे पुरुप वताते हैं। उनके वैसा वताने का कारण यह है कि यह आत्मा जिस जिस शरीर की धारण कर लेता है उसी उस नाम से कहाने लगता है। असल में न तो यह 'स्त्री' हो है और न यह 'पुरुष' ही है। ('त्वं स्त्री त्वं पुमा-निस त्वं कुमार उत वा कुमारी' ' नेव स्त्री न पुमानेप न चैवायं नपुंसक: यद्मच्छरीरमादत्ते तेन तेन तथीच्यते'। जीव में स्त्रीत्व अथवा पुंस्त्व कुछ भी नहीं है यह तो जैसे जैसे श्ररीरों को धारण कर हेता है उसी के अनुसार स्त्री अथवा पुरुप कहाने हमता है ) परन्तु यह अत्यन्त निगृद्ध तात्विक अर्थ किसी ऐसे ही महापुरुप के ध्यान में आता है जिस का शानरूपी तृतीय नेत्र खुल चुका हो । चर्मचक्षुओं से ही किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाले अन्धे लोग इस महा-वार्ता को नहीं पहचान सकते, कभी नहीं पहचान सकते। जो कोई कवि (क्रान्तदर्शी) हो फिर चाहे वह थोड़ी अवस्था का वालक ही क्यों न हो, इस तत्व को पहचान जाता है कि यह आत्मतत्व किस प्रकार से स्त्री आर पुरुप बना करता हैं' तो उसे अपने अज्ञानी पिता का भी पिता ( अर्थात् पूजनीय ) समझो ।

(सचा सत्य यह आत्मा हो हं दूसरे पदार्थ तो गीण सत्य हैं)
तत्सत्यं यत्त्रिकालेष्यनुपहतमदः प्राणादिग्च्योममुख्यं
यस्मिन् विश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं ब्रह्म सत्यस्य सत्यम्।
नास्त्यन्यत्कं च यद्वत्परमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्यं
सचत्यचेति मूर्ताद्यपहितमवरं सत्यमस्यापि सत्यम्॥५६॥

प्राण दिशा व्योम तथा कालादि जिनका त्रिकाल में भी कभी उप-धात नहीं होता, जो सदा ही बने रहते हैं वे 'सत्य' कहाते हैं, परन्तु ये सब सत्य कहाने वाले पदार्थ भी जिस महातत्व में विश्राम लेरहे हैं, उस ब्रह्म को 'सत्य का भी सत्य' कहा गया है, अथवा जिस ब्रह्म की अपेक्षा और कोई भी सत्य कहाने वाला उत्कृष्ट तत्य नहीं है इस ने वह ब्रह्म हैं। प्रियं का सत्य' कहाने के योग्य है। प्रियंगी जल तथा तेज को सन् अर्थात् मूर्त कहा जाता है, वायु तथा आकाश को स्वत् अर्थात् अर्म्त कहते हैं। इन मूर्त तथा अमूर्त पदार्थों ने जिस का आश्रय ले रक्या है, जो इन से उपहित हो रहा है, जिस को अवर (किंवा शवल ब्रह्म) भी कहा जाता है ब्रह्म तो इस (शवल ब्रह्म) का भी सत्य है (ताल्यं यह है कि मुख्य सत्य पदार्थ ब्रह्म ही है औरों में अपेशिक सत्यता रहती है।)

(यह जगत् तभी तक सस्य प्रतीत होता है जय तक कि इसके सस्य [ ब्रह्म ] का परिज्ञान किसी को नहीं हो जाता )

यत्किञ्चिद्धात्यसत्यं न्यवहृतिविषये रौष्यसर्पाम्बुग्रुख्यं तद्धे सत्याश्रयेणेत्ययमिह नियमः सावधिर्लोकसिद्धः । तद्धत्सत्यस्य सत्ये जगदिखलमिदं त्रह्मणि प्राविरासी-न्मिथ्याभृतं प्रतीतं भवति खळु यतस्तच सत्यं वदन्ति ॥५७॥

होक में व्यवहार करते समय (व्यवहार के पदार्थों में ) जो कि इंकिरजत, रज्जुसर्प, अथवा मरुजलादि असत्य पदार्थ प्रतीत हो जाते हैं वे भी सत्य का आश्रय लेकर ही तो प्रतीत हुआ करते हैं। (इन भ्रमकिस्पत रजतादि पदार्थों के अधिकरण शक्ति आदि पदार्थ व्याव-हारिक सत्य पदार्थ होते हैं। क्योंकि उन शक्ति आदि आधारों के विना इनका मान नहीं हो सकता।) सत्य के आश्रय से असत्य की प्रतीति होने का एक सावधि नियम लोक में देखा जाता है।

ह इस नियम को सावधि अर्थात् अवधियुक्त कहने का तात्पर्य यह है कि इनके अधिष्ठान का ज्ञान होने पर तो इनका वाध हो जाता है, शुक्ति को पहचान छेने पर जब कि हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यह रजत नहीं है तो उसके आश्रय से प्रतीत होनेवाले रजत की वाधा हो ही जाती है। यों प्रस्थेक अम की कोई न कोई अवधि होती ही है। इससे

टींक इसी प्रकार स्थावहारिक सत्य पदाशों का भी कोई न कोई सत्य होना ही चाहिये वही परव्रहा है। उसी में यह व्यावहारिक जगत् (अज्ञान के कारण) उद्भृत हो गया है (क्योंकि इसके भान होने की भी एक नियमित अविध पायी जाती है, ब्रह्मदर्शन हो जाने पर इसकी भी वाधा हो जाती है। उस समय यह जगत् भी प्रातिभाशिक सिद्ध हो जाता है) अथवा सत्य का संक्षित लक्षण यों समझ लो कि कोई भी मिथ्या पदार्थ जिसके आश्रय से प्रतीत हुआ करते हैं, वही परमार्थ सत्य कहाता है। (ये आकाशादि तभी तक पूर्ण हैं जब तक कि कोई इन सब की अपेक्षा पूर्ण [ महा ] का दर्शन नहीं कर लेता)

यत्राकाशावकाशः कलयति च कलामात्रतां यत्र काली यत्रैवाशावसानं बृहदिह हि विराट्पूर्वमर्वागिवास्ते। सत्रं यत्राविरासीन्महद्पि महतस्तद्धि पूर्णाच पूर्णं संपूर्णाद्र्णवादेरपि भवति यथा पूर्णमेकार्णवाम्भः॥५८॥

जिनके महान् उदर में आकाश को भी रहने का स्वल्प सा अव-काश मिला हुआ है, जिनमें यह सम्पूर्ण काल अपने आप को एक कलामात्र (एक अत्यन्त छोटा भाग) ही पाता है (जहां पहुंच कर इस अनन्तकाल को यह पता चलता है कि मैं तो इसका एक अत्यन्त क्षुद्र सा भाग हूँ, जिनको देखकर काल का अपने अनन्तपने का दृथाभिमान छूट जाता है) ये अनन्त दिशायें भी जिसमें समाप्त हो जाती हैं, (अर्थात् ये अनन्त दिशायें जिनके एक देश में पड़ी हुई हैं) ऐसे महाकाय विराट् आदि ब्रह्म भी जिनके सामने छोटे से छोटे बन जाते हैं। महान् विराट् से भी महान् हिरण्यगर्म नाम का स्त्रात्मा जिसमें से

यह कहा जा सकता है कि जब तक किसी असस्य पदार्थ की बाधा नहीं हो जाती तभी तक उस पदार्थ का भान हुआ करता है, जब तक उसका भान हो रहा है तभी तक उसे सस्य कहा जा सकता है।

उत्पन्न हो जाता है, ऐसा जो एक अन्तिम महान्, पृणों से भी पूर्ण तत्व इस संसार में निगृढ़ हो कर रह रहा है, उसी को यथार्थ ब्रह्मतत्व समझ लो । दृष्टान्त के रूप में यों समझो कि जिस प्रकार खरूप से परिपूर्ण दीखने वाले अनेक समुद्रों की अपेक्षा सात समुद्रों से मिलकर वने हुए एक समुद्र के जल को 'पूर्ण से भी पूर्ण' कहा जाता है, इसी प्रकार वह ब्रह्म 'पूर्ण से भी पूर्ण' है ।

"पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते" (पूर्ण दो प्रकार के होते हैं एक आपेक्षिक दूसरे स्वतः। जिनकी कोई अविध होती है [जो किसी मर्यादा से वृष्ठे होते हैं] वे आपेक्षिक पूर्ण कहाते हैं। जिस प्रकार तालाव से झील पूर्ण होती है। झील से समुद्र पूर्ण होता है। इसी प्रकार) यह मूर्त जगत् (पृथिवी, जल तथा अग्नि) पूर्ण (आपेक्षिक पूर्ण) है। इस मूर्त जगत् की अपेक्षा से यह अमूर्त जगत् (वायु तथा आकाश) पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण अधिक है अर्थात् यह अमूर्त जगत् उस मूर्त जगत् से वहुत अधिक है। सब पूर्ण पदार्थों की केवल पूर्णता को ही लेकर (उनके शेप माग को छोड़कर) लयचिन्तन के द्वारा उन सबका एकीभाव करने के पश्चात्, एक निरपेक्ष पूर्ण पदार्थ शेप रह जाता है। उसी को पूर्ण से मी पूर्ण अथवा स्वाभाविक पूर्ण पदार्थ कहते हैं।

( जिसकी सहायता से यह सव जगद्वयवहार चल रहा है वह कोई सर्वान्तर आत्मा अवस्य है )

अन्तः सर्वोषधीनां पृथगिमतरसैर्गन्धवीर्येविपाकै-रेकं पाथोदपाथः परिणमित यथा तद्वदेवान्तरात्मा । नानाभूतस्वभावैर्वहति वसुमती येन विश्वं पयोदो वर्षत्युचै हुताद्यः पचित दहति वा येन सर्वान्तरोसौ ॥५९॥ मेष से बरसा हुआ एक ही जल जब सब औषिषयों के उदर में प्रवेश करता है तो वह अनना रहों, अनेक प्रकार के गन्धों, अञ्चल संयों तथा अनन्तिनियाकों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार पर अन्तरातमा भी नाना प्रकार के भृतों के स्वभावों को धारण कर स्तेता है। देखों यह वसुमती इसी के सहारे से इतना बोश धारण कर रही है (परन्तु वसुमती को इसका पता नहीं है) यह मेथमाला इसी की भेरणा से पिश्व को जलाहाबित करके मस्यसम्पन्न कर रही है (परन्तु मेघों को पर एव मान नहीं है) यह अभी इसी के उपप्रम्भ से प्राणियों के अभी को पनाती तथा इन्पनों को भस्मनान् किया करती है (परन्तु अभि को स्तयं यह द्वारा भी भात नहीं है) यह सब इसी सर्वान्तर्यामी की (गुत) प्रेरणा से ही तो हो रहा है।

( भारमतस्य एक ही है इस धात को न समझने से अनन्त यार मरना पहेगा )

भृतेप्वात्मानमात्मन्यनुगतमित्वलं भृतजातं प्रपश्येत् प्रायः पाथस्तरङ्गान्वयवदय चिरं सर्वमात्मेव पश्येत्। एकं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिशिरसि मतं नेह नानास्ति किश्व-न्मृत्योरामोति मृत्युं स इह जगदिदं यस्तु नानेव पश्येत्॥६०॥

विवेकी दो प्रकार का अभ्यास करे—प्रथम तो सकल भूतों में एक ही आत्मतस्य के अखण्ड दर्शन करने का अभ्यास बढ़ाता रहे। दृखरे सम्पूर्ण भूतों को चिरकाल तक अपने एक ही आत्मा में देखते रहने का प्रयत्न किया करे। अपने मन को यों समझाया करे कि देख, यह संसार जल और तरंग के सम्यन्ध के समान है। एक जल में हजारों तरङ्ग हो जाते हैं तथा सब तरङ्गों में एक ही जल दीखा करता है ( जल के अतिरिक्त और कुछ भी पदार्थ वहां प्रतीत नहीं होता।

क्ष श्रुतिशिरिस मतं के स्थान पर श्रुतिभिरिभिहितं ऐसा पाठ भी पाया जाता है।

इसी प्रकार एक आत्मा में नाना भृत हो जाते हैं तथा नाना भृतों में एक ही आत्मतत्त्व निवास कर रहा है। उस के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य पदार्थ यहां नहीं है। यों अपने भेददर्श मन को थपक थपक कर सुला दिया करे) यों चिरकाल तक इस सब जगत् को आत्मरूप देखने के अभ्यास को शनै: शनै: बढ़ाता चला जाय (अभ्यासक्रम के बढ़ते बढ़ते निर्धिकल्प समाधि किंवा आत्मा की स्वाभाविक अवस्था का प्राहुर्भाव हो जायगा। इन्हीं सब युवितयों के आधार पर वेदान्तों ने एक अद्वितीय ब्रह्म को ही सत्य पदार्थ बताया है। वे दढता के साथ कहते हैं कि इस संसार में नाना नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। फिर भी जो पामर प्राणी इस संसार में नानाभाव की तलाश करता (किंवा नाना भाव को ही सत्य मानता) है (उसे इस अज्ञान का यही दण्ड मिलता है कि) वह इस अज्ञान (देह में अहंभाव) के कारण बार बार मृत्यु के फन्दे में फँसता रहता है। (उस नानादर्शी को इस संसार से छुटकारा कभी नहीं मिलता। ईशावास्योपनिपद् मं ० ६)

(जगत् के साथ खेल करता हुआ भी आत्मा अपनी सची अवस्था से तिलमात्र भी दस से मस नहीं होता )

प्राक् पश्चादित कुम्माद्गगनिमदिमिति प्रत्यये सत्यपीदं, कुम्भोत्पत्ताबुदेति प्रलयग्रुपगते नश्यतीत्यन्यदेशम् । नीते कुम्भेन साकं व्रजति भजति वा तत्त्रमाणानुकारा-दित्थं मिथ्याप्रतीतिः स्फुरति तनुभृतां विश्वतत्त्वद्वदात्मा।।६१

(उपर्युक्त बात को और अधिक स्पष्टरूप में यों समझें) यह तो सभी निश्चयपूर्वक जानते हैं कि कुम्भ के उत्पन्न होने से प्रथम तथा पश्चात् भी आकाश बना ही रहता है परन्तु फिर भी शरीरधारियों को ऐसे मिथ्या ज्ञान हो ही जाते हैं (जिससे वे समझते हैं) कि यह घटाकाश घट के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हो जाता है, घट के नष्ट

हो जाने पर नष्ट हो जाता है, घटको कहीं अन्यत्र ले जाने पर भी यह उनके नाथ अन्य देश को चला जाता है। यह आकाश छोटे बड़े घट की सम्याद नीइग्रद के अनुरूप भी हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार विश्व के पदाधों के कारण यह पशन्मतत्त्व भी गतिशील सा—मरता जीता सा आता जाता सा—प्रतीत होने लगता है।

यह आत्मा इस संमार के उत्पन्न होने से प्रथम भी था, इसके नष्ट हो जाने पर भी ऐसा ही रहेगा, यह सब कुछ जान कर भी भ्रान्त लोग इस आत्मतस्य में दारीरों के आधार से स्थान आदि की भ्रान्त कल्पना कर ही बेटते हैं, वे कहने लगते हैं 'मैं यह हूँ और अब वहाँ पर हूँ' परन्तु वह सब उनकी भ्रान्ति ही है। आत्मतस्य एक अनन्त पदार्थ है। यह कभी दारीरों के बन्धन में आकर परिच्छिन्न होने वाला तस्त्व ही नहीं है।

( यहा सर्वरूप हूं यह सीधी सी बात यदि समझ न पड़ती हो तो यों समझो कि हम दश्य जगन् के मर चुकने पर जो तत्त्व बच रहता है वही ब्रह्म [आत्मा] हैं )

यावान् विण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरिमैवास्ति सर्वोपि तावान् यावान् कर्प्रविण्डः परिणमति सदामोद एवात्र तावान्। विश्वं यावद्विभाति द्रुमनगनगरारामचैत्याभिरामं, तावच्ततन्यमेकं प्रविकसति यतोन्ते तदातमावशेपम् ॥६२॥

जितना तुर्म्ह गुड का पिण्ड दीखता है वह सबका सब कोरी मधुरिमा ही तो है। मधुरिमा के खिनाय यह गुड और कुछ है ही क्या ? जितना बड़ा तुर्म्ह यह कर्म्स्वण्ड दीख रहा है यह उतना सबका सब आमोद ही तो है। उसे आमोद के अतिरिक्त और क्या कहोगे? ठीक इसी प्रकार यह जितना कुछ विश्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो बड़े बड़े पेड़

<sup>😤</sup> यतोन्ते तदात्मायशेषम् के स्थान पर तत्तदात्मावशेषम् पाठान्तर भी है।

पर्वत नगर बाग़ीचे तथा मन्दिर दील पड़ते हैं, यह ठद कुछ एक चैतन्य ही तो दील रहा हैं। यदि यह बात छीवी तरह तमझ में नहीं आती तो वो समझे कि जद ये ठद महाकाल के गाल का प्राप्त दम जॉयेंगे किंवा जानापि का हेंदन हो जॉयेंगे तो बताओ उन समय क्या देए रह जायगा? (बड़े के छूठ जाने पर जिन्न प्रकार मही देप रह जाती हैं इसी प्रकार) इस विश्व के अहह्य हो जाने पर यह आत्मतस्त्र ही तो देप रह जायगा। (दिना अन्त्रय का विनाश होता नहीं देखा जाता। इस नश्वर जगत् का जो अन्त्यय है उसी को तुम संक्षेत्र में ब्रह्म तत्त्र समझ ले।)

(जय वे किसी के हदयमन्द्रित में जाग उठते हें तो बाह्य संज्ञा छप्त हो जाती है )

वाद्यात्राद्यस्ति र्यद्पि तद्पि सा नूनमायातगम्या, वाद्यायातष्वनीनां न पृथगतुभवः किंतु तत्साहचर्यात् । मायोपादानमतत् सहचरितमिव त्रक्षणा भाति तद्वत् तसिन् प्रत्यक्प्रतीते न किमपि विषयीमावमामोति यसात् ६३

वाद्य से जो (वीर या शृंगार आदि से युक्त किंवा उद्यनीन) नाद का अनुभव होता है वह आवात होने पर ही होता है। सामान्य शब्द, वीररसादियुक्त आवात और उद्यनीन आदि ध्वनि इन सदका पृथक् (स्वतन्त्ररूप से) अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता। किन्तु वह जब जब होता है तब तब सामान्य शब्द के साथ ही हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार यद्यि यह जगत् माया से उत्तक हुआ है फिर भी यह जब भी प्रतीत होता है तब ही प्रक्ष से सहस्वित सा ही प्रतीत होता है (माव यह है कि यह जगत् जब प्रतीत होता है तमी सत् जिए और आनन्द से हिलामिला सा प्रतीत हुआ करता है। इनसे अलग इस जगत् का अनुभव किसी को कभी होता ही नहीं। यो आत्मा सामान्यरूप से

सय में रह रहा है। उसमें विशेषभाव कल्पित है। विशेष सामान्य के अन्तर्भूत ही रहता है। सहचरित सा कहने का भाव यही है कि असल में सहचरित नहीं है। असल में तो वह ब्रह्म ही सब कुछ है। विशेष विशेष रूप धारण करके वही अनेक रूपों में दीख पड़ रहा है) सामान्यभाव से सब में विराजने वाले उस ब्रह्मतत्त्व की प्रत्यक्पतीति जब किसी (बड़मागी) को हो जाती है तो फिर उसे यह सभी कुछ दृष्टिगोचर होना रुक जाता है। फिर तो उसे अखण्ड ब्रह्मतत्त्व के ही दर्शन होते रहते हैं (इसी से जगत् को ब्रह्म से सहचरित सा कहा था। असल में तो यह ब्रह्म ही था और अब फिर ब्रह्म ही रह गया है)।

वाद्य (दुन्दुभि आदि) से नादानुभव होता है और वह केवल प्वन्यातमक है, उसके पश्चात् उस नाद पर ध्यान देने से 'कौन रस अभिन्यक्त हो रहा है' यह प्रतीति होती है, उसके अनन्तर 'वह आघात उच स्वर में है या नीचे स्वर में है' यह ध्यान देने पर अनुभव होता है, जिस प्रकार इन का पार्थक्यानुभव कोटि कोटि प्रयत्न करने पर भी नहीं हो सकता इसी तरह माया का ब्रह्म से पृथक् अनुभव हो ही नहीं सकता । इस क्षोक का अर्थ समझने वालों को यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस प्रकार नाद आदि तीन प्रकार द्यान्त में हैं उस प्रकार दार्शन्त में तीन प्रकार नहीं हैं । दार्शन्त में तो केवल माया और ब्रह्म का सदा रहने वाला ऐकात्म्य ही विवक्षित है ।

(यदि तुम्हें तुम्हारे सीभाग्य से यहा और आत्मा की एकता का ज्ञान होजुका है तो अब आप अपने ऊपर कृपा करके इसका अभ्यास कीजिये) दृष्टः साक्षादिदानी मिह खल्ल जगतामीश्वरः संविदात्मा, विज्ञातः स्थाणुरेको गगनवदिभतः सर्वभूतान्तरात्मा। दृष्टं त्रह्मातिरिक्तं सकलमिदमसद्रूप माभासमात्रं, युद्धं त्रह्माहमसीत्यविरतमधुनात्रैव तिष्ठेदनीहः ॥६४॥ (जाप्रदादि तीनों अवस्थाओं में उत्क्रान्ति आदि सम्पूर्ण गतियों में घटजानादि सम्पूर्ण व्यवहारों में तथा भृतभविष्यदादि तीनों कालों में अनुगत रहने वाले) जगत् के एकमात्र प्रभु, संविदात्मा (ज्ञान) का साक्षात् दर्शन जब तुम्हें मिल चुका, सब भृतों में रहने वाले, गगन के समान सर्वव्यापी, सर्वान्तयांमी, एक, क्टर्थ, अविचलित तत्व को जब तुम जान चुके, ब्रह्म से भिन्न इस सकल जगदाभास को जब तुम अस-द्र्प निश्चय कर चुके और तुम्हें यह निश्चय हो गया कि में ही ग्रद्ध- ब्रह्म हूँ तो वस अब तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य है कि निरीह होकर हसी चृत्ति में डट जाओ।

इस वृत्ति को कभी भी खिण्डत मत होने दो। ईहारूपी भेड़ियाँ को अपने मनोमन्दिर भें कभी भी मत घुसने दो। नहीं तो ये तुम्हारें ब्रह्माकारवृत्तिरूपी शिशुओं को निर्दय होकर मार डालॅंगे। (विज्ञानमयकोश के आधार से ब्रह्म का निरूपण यहाँ तक समास हुआ)

#### ( भानन्दमयकोश का स्वरूप )

इन्द्रेद्राण्योः प्रकामं सुरतसुखजुपोः स्याद्रतान्तः सुपुप्ति-स्तस्यामानन्दसान्द्रं पदमतिगहनं यत्स आनन्दकोशः। तसिन्नो वेद किश्चिन्निरतिशयसुखाभ्यन्तरे लीयमानो, दुःखी स्याद्धोधितः सन्निति कुशलमति वीधयेन्नैय सुप्तम्॥६५॥

(सुपुप्ति के समय आनन्दरूप ब्रह्म की खल्पसी अभिन्यक्ति सांसा-रिक लोगों को भी हो जाती है। ब्रह्म के खरूप को समझाने में उपयोगी होने से उस सुषुप्ति के खरूप का वर्णन अब किया जाता है) इन्द्र (दक्षिण अक्षि में रहने वाला पुरुष) तथा इन्द्राणी अर्थात् वाम नेत्र में रहने वाली अर्थभासक ज्योतिः (जो दोनों जाव्रत् काल में भूमध्य में रहते हैं, सुपना देखते समय भूमध्य में से उतरकर दृदयाकाश के पुरीतित

सान में बैठ जाते हैं) ये दोनों जब मुरतप्रसंग अथवा सांकल्पिक भोग करते हैं तो स्वमायस्था आ जाती है। परन्तु जब उन दोनों का वह सुरतप्रसंग चमात हो जाता है और सुख प्रकट होता है तो इसी अवस्था को सुपुति कहते हैं ( लोक में देखते हैं कि सुरत के पश्चात् वीर्यपात हो चुकने पर ही मुख का आविभाय होता है। इसी प्रकार खप्नावस्था के समात होने पर जबिक मुस्त की नमाप्ति हो जाती है तो इन्द्र और इन्द्राणी को सुख फा आविर्भाव होता है यही मुपुति अवस्था कहाती है ) उस अवस्था में जोिक एक आनन्दनिविद पद है वही 'आनन्दमयकोश' कहाता है। जब जीव मुपुतिकाल के उस 'आनन्दमयकोश' में गया होता है तय वह जीव इन्छ भी नहीं जानता। यह तो उस समय निरतिशय सुख (सर्वोधिक मुख किंवा परमानन्द) में हूवा होता है। (उस समय उसका अहंकार उत हो जाता है )। उसकी परमानन्दता का अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण यह हैं कि सोये हुए पुरुष को जब हम बलात्कार से जगाते हैं तो वह दुखी होता है (भोजनादि कराने के लिये भी यदि उसे जगाया जाय तो भी वह लिन्न ही होता है । इससे यही सिद्ध हुआ कि विषयसुख की अपेक्षा उस आत्ममुख का दर्जा बहुत ही बड़ा है, जिस आत्ममुख को कि वह पुरुष सुपुति में पड़ा हुआ भोग रहा है। इसीलिये श्रुति में कहा गया है कि ) बुद्धिमान् को उचित है कि सोते हुए पुरुष का निद्रामंग कभी न करे।

(जो यहिसुंख हैं वे शोक और मोह से कदापि नहीं छुट सकेंगे)
सर्वे नन्दिन्त जीवा अधिगतयशसा गृहणता चक्षुरादीनन्तः सर्वोपकर्त्रा वहिरिप च सुपुप्तौ यथा तुल्यसंस्थाः।
एतेपां किल्विपस्पृग्जठरमृतिकृते यो वहिष्टिचिरास्ते,
त्वक्चक्षुःश्रोत्रनासारसनवशमितो याति शोकं च मोहम्॥६६॥
यश्च अर्थात् ब्रह्म का दर्शन पाकर सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं

(आत्मवार्ता किसी को भी सुनाओ उसी का चित्तद्रव हो जाता है, कण्ड में गद्गदता आ जाती है, आँखों में आँगू भर आते हैं, आत्मगाथा सन कर प्रायः सभी को रोमांच होता है. फिर वह चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, देव हो या सक्तर हो. क्योंकि वह उन सबकी अपनी ही तो गाथा होती है। भए। बताओ कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती ) उस ब्रह्म ने अन्दर से इन्द्रियों को ग्रहण कर रक्खा है (उन्हें अपनी सत्ता देकर हरा भरा वना रक्खा है) वही ब्रह्म वाहर से भी विषयों का उपार्जन कराकर छव का उपकारी मित्र बन रहा है । उसकी क्रमा से आत्मा को प्राप्त कर हेने में सभी जीव समान भाव (हैसियत) में खड़े हुए हैं ( उसकी प्राप्त करने में किसी जीव में किसी वर्ण या जाति के कारण कोई भी विशेषता नहीं आया करती ) जैसे कि सुपुतिकाल के आ जाने पर (जन्नकि सव जीवों की अन्तःकरणवृत्ति आत्माकार वन जाती है ) किसी भी जीव में मुख की न्यूनाधिकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मप्रतीति भी सव जीवों में समान ही होती है । अब इन जीवों में से जो मूर्ख जीव मुफ्त में मिले हुए इस ब्रह्मानन्द को छोड़कर पेटपालन के लिये बाह्मनृत्ति ही वने रहते हैं (जो विषयराशियों का ही उपार्जन करते रहते हैं, पेट को ही जो परमपूजनीय देव समझ लेते हैं, शरीर ही जिनका आराध्य देवता हो जाता है) उन्हें वार वार दुःख ही दुःख भोगने पड़ते हैं। वे तो त्वचा चक्षु, श्रोत्र, नासिका और रसना के वश में आआकर कभी शोक और कभी मोह को प्राप्त होते रहते हैं।

वे त्वचा के लिये कोमल कान्ताओं तथा सुन्दर शय्याओं का उपार्जन करते करते ही न मिलने पर शोक तथा मिल जाने पर उनके मोह में मर मिटते हैं। सुन्दर रूप पर पदे पदे जान देने को तत्पर रहते हैं और शोक मोह के दुर्दान्त संदर्श (सन्डासी) से पकड़ लिये जाते हैं। सुन्दर शब्द के लिये प्राणान्त विपत्तियें उठाकर कमाये हुए धन

को पानी की तरह यहा देते हैं तथा उसके शोक मोह से उनका छुटकारा नहीं होता । सुन्दर सुगन्ध और स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिये बड़े बाह हो जाते हैं। इन मुन्दर यस्तुओं के श्रीक मोहरूपी उल्लेश हुए जाल रें उन्हें कभी मुक्ति ही नहीं मिलती। यही तो संसारी प्राणियों की संक्षिप्त जन्मगाथा है। सर्वे नन्दन्ति यशसा गतेन सभासाहेन सख्या सखायः। किल्यिपस्पृक् पितुपणि हींपामरं हितो भवति वाजिनाय।। ( वेद ) जब जीवों को यदा नामक परमात्मा के दर्शन मिलते हैं (किंवा उन्हें किसी अध्यात्मदर्शी के मुख से अध्यात्मवार्ता सुनने का प्रसंग आ जाता हैं ) तो (क्या पापी क्या पुण्यात्मा) सभी जीवों को परमानन्द का उद्रेक हो जाता है । (अध्यात्मदर्शा के मुख से अध्यात्मवार्ता सुनते सुनते सभी जीव पहरों तक खाना, पीना, सोना, उठना आदि भूल जाते हैं और निर्निमेप होकर अपनी निजकथा मुना करते हैं। जैसे कि नर, पशु, पश्ची आदि सभी प्राणी मुपुति के समय परमशुखी होते हैं इसी प्रकार आत्मवार्ता के श्रवण किंवा आत्मदर्शन से सभी को समानरूप से परम-चुल हुआ करता है ) वह यशोरूप परमात्मा संसार से अलग नहीं रहता। वह सभासाह है अर्थात् वह विषयों को दिखाने वाली इन्द्रियों पर सदा ही आक्रमण किये रहता है (उन्हें मर्यादा में भी धारण किये रहता है) विषयभोगों का उपार्जन कराने में भी वह परम उपकारी मित्र का काम देता है ( उसके अनुग्रह के विना विपयों का उपार्जन भी तो नहीं हो पाता ) आत्मसुख भोगने में सब जीव सखा हो जाते हैं अर्थात् सुख का अनुभव सत्रको एक जैसा ही होता है । अब जो जीव केवल अपने उदरपोपण के लिये ही सकल प्रयत करते रहते हैं, उनको दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है। क्योंकि वे तो सदा (वाजिनाय अरंहितो भवति) इन्द्रियरूपी सर्पों को ही दूध पिलाते हैं (जोकि सदा विपवसन किंवा दुःखसर्जन ही करते रहते हैं)। (तात्पर्य यह है कि यद्यपि इन्द्रियों से कभी कभी क्षणिक सुख तो मिल जाता है परन्तु इम तो सदा रहने

वाले सुख को ही मुख्य सुख कर रहे हैं। वह परमसुख उस इन्द्रियाराम को कभी नहीं मिलता । इन्द्रियों से मिलने वाले क्षणिक सुख को तो हम दु:खों में ही गिनते हैं क्योंकि उनसे दु:खरूपी वालकों का ही जन्म होता रहता है ।

(इन्द्रियों से मिलनेवाले, परिणाम में फीके हो जानेवाले, तुच्छ सुखें की अपेक्षा अतीन्द्रिय सुखों की महिमा बहुत ही केंची है) जाग्रत्यामन्तरात्मा विषयसुखकृते नेकयतान् विधास्यन् श्राम्यत्सर्वेन्द्रियौघोऽधिगतमपि सुखं विसार्न्याति निद्राम् विश्रामाय खरूपे त्वतितरसुलभं तेन चातीन्द्रियं हि सौख्यं सर्वोत्तमं स्यात् परिणतिविरसादिन्द्रियोत्थात्सुखाच्च६७

(अतीन्द्रिय खरूपसुंख की अपेक्षा लोकिक आनन्द कितने अधिक तुच्छ होते हैं उसे निम्न दृष्टान्त से अपने ही अनुभव से प्रत्येक को निश्चय कर लेना चाहिये) जागते हुए यह जीव विषयसुख के लिये वड़े वड़े दुर्दान्त परिश्रम किया करता है, (प्रणान्त विषित्तियें उठाया करता है, आग से जलते होंपड़े में से अपनी विषयसामग्रो को शाहर निकाल लाने के लिये युस पड़ता है, पढ़ लिख कर दूर देशों का पर्यटन विषयोपार्जन के उद्देश से करने लगता है, वड़े वड़े दुःशील [बदमिज़ाज] स्वामियों को वश में करता है, कभी वीरधम से समराक्षण में अपने प्राणों को लो बैठता है, कभी चोरी करता करता मारा जाता है, संक्षेप में यों ही समझ लो कि अपने अपने उद्यम के अनुसार प्रत्येक प्राणी विषयसुख के लिये प्रयक्त करते रहते हैं। वे विषयों की ही सर्वभावेन आराधना करते हैं। परन्तु) विषयार्जन के इस कठिन परिश्रम से जब उस की इन्द्रियां धक जाती हैं तो वह विचारा दैववश मिले हुए स्त्री पुत्र धनादि विषयों और उन से मिलने वाले सुखों को भी एकदम भूल कर स्वरूप में विश्राम पाने के हेतु से निद्रा ले लेता है। (जिन को दैवदुर्विपाक से विध्य नहीं

मिलता वे भी थक कर इसी आत्मदेव की द्यारण में प्रति दिन जाते और वहां विश्राम पाते हैं)। हम तो इस से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि इन्द्रियों से मिलने वाले, परिणाम में नीरस हो जाने वाले, सुख से यह अतीन्द्रिय सुख ही उत्तम सुख है। फिर उसमें एक और कैसी अद्भुत विद्यापता है कि यह आत्मसुख बहुत ही अधिक सुलभ है कि सुनने वाले को सहसा विश्वास तक नहीं होता।

त्रिपथसुरत के लिये जितना प्रयत्न करना पड़ता है, जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है, जितना समय अपेक्षित होता है, उस का एक-शतांश भी तो हमें आत्मसुखोपार्जन में नहीं होता । यह आत्मसुख तो ध्यान करते ही छाया के समान साधक के सामने उपस्थित हो जाता है। इसके लिये किसी को कुछ भी करना नहीं होता। जिस प्रकार अन्न से भरे हुए घड़े को केवल अन्न से खाली ही करना पड़ता है, उसमें आकाश भरने के लिये किसी को प्रयत करना नहीं पड़ता, इसी प्रकार चृत्तिरूपी अन को इस मनरूपी घड़े में से निकाल कर फेंक दें, फिर देखें कि ब्रह्म किंवा आत्मा को उसमें भरने का कोई भी उद्योग करना नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि कुछ न करने से ही आत्मसुख का अविर्भाव हो जाता है। इस कारण से यह आत्मसुख वहुत ही थोड़े प्रयत्न से मिल सकता है। उधर विषयसुखों को तो देखों वे तो क्षण क्षण भर में गिरगट के रूर की तरह, रूप वदला करते हैं। कभी डरावने कभी सोम्य वनने का तो उन का जातिस्वभाव ही है। अन्त में जब डरावनी वृद्धावस्था आती है तो विषयों को भोगने वाली इन्द्रियों के अशक्त हो जाने पर य विपयसुख वैसे भी सर्वथा विरस दीखने लगते हैं। ये परिणाम में अति ही दु:खदायी हैं।

( संसार के आनन्द तो सुपुप्ति के आनन्द का भी मुझावला नहीं कर सकते, वे बढ़े तुच्छ हैं, इस बात को समझने के लिबे सुप्ति का विचार कर छो)।

;

पक्षावभ्यस्य पक्षी जनयति मरुतं तेन यात्युचदेशं लब्ध्वा वायुं महान्तं अममपनयति स्वीयपक्षौ प्रसार्य । दुःसंकर्षे विंकर्षं विंपयमनु कदर्थीकृतं चित्तमेतत् खिन्नं विश्रामहेतोः स्वपिति चिरमहो हस्तपादान् प्रसार्य॥६८

जैसे कोई पक्षी अपने पंखों को हिला कर पहले तो बायु उत्तम करता है, फिर वह उस बायु के सहारे से ऊँचे आकादा में उड़ जाता है, वहाँ उसे द्वतगामी बायु मिल जाती है, तब वह उस में अपने पंखों को फैला कर अपनी पहली थकावट को भी दूर कर लेता है। ठीक हसी प्रकार अपने दुए संकल्पों तथा विकल्पों से विपयोपार्जन के लिये जब हमारा यह चित्त भ्रमिष्ठ हो जाता है और अन्त में अत्यन्त लिख हो जाता है, तब अपने हाथ पैर फैला कर विश्राम पाने के लिये चिरकाल तक सुपुतिसुख का अनुभव किया करता है।

इस से यही सिद्ध होता है कि विपयसुख की अपेक्षा सुपुतिसुख किंवा आत्मसुख की महत्ता बहुत ही अधिक है (देखो बृहदारण्यक ४——२—१९) जिस का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई इयेन अथवा गरूड ऊपर उड़ता उड़ता जब यक जाता है तो अपने पंखों को फैला कर विश्राम करने का उद्योग किया करता है। इसी प्रकार यह जीव जागरण काल की विपयार्जन की थकावट के कारण शान्ति की ओर दौड़ता है, शान्त होना चाहता है, तो सहसा ही अपने मूल में पहुँच जाता है। वहाँ सो कर जाम्रत् काल की किसी भी अभिलापा को नहीं करता, न उस समय वह स्वम ही देखता है)।

( विषयसुल • सुप्तिसुल की समानता नहीं कर सकते, इस को समझने के लिये सुप्ति की मन छुभाने वाली अवस्था को विवारिये कि उस में कितना बड़ा आनन्द है।)

आश्लिष्यात्मानमात्मा न किमपि सहसैवान्तरं वेद वाह्यं यद्वत्कामी विदेशात्सदनमुपगतो गाहमाश्लिष्य कान्ताम्। यात्यस्तं तत्र लोकन्यवहृतिरखिला पुण्यपापानुवन्धः शोको मोहो भयं वा समविपमिमदं न सरत्येव किञ्चित्॥६९॥

the same of the same

सुपृति आने पर जय यह जीयातमा अपने परमातमा को सहसा आर्टिंगन कर लेता है तो सहम देह से अनुभृत स्वम को तथा जामत् में स्थूल देह से अनुभृत प्रतंगों को एकपरे भृल जाता है (उसे अन्दर बाहर का कुछ भी भान नहीं रहता। उस समय उसकी समस्त वृत्तियाँ विलीन हो जाती हैं) उसकी उस समय ऐसी दशा होती है जैसे कि चिरकाल में परदेश से आया हुआ कोई कामी कामातुर होकर वड़ी उत्कण्टा से अपनी कान्ता का आर्टिंगन करते ही अन्दर बाहर के सब काम काजों को एकपदे भृल गया हो। (इसी प्रकार जामत् तथा स्वम में विपयारण्यरूपी परदेश में गया हुआ यह जीव सुपृतिकाल में पाये हुए अपने परमातमा को देखकर बड़ी उत्कण्टा से उसमें लीन हो जाता है। उससे चिपट जाता है। तब उसे अन्दर बाहर का कुछ भी परिज्ञान नहीं रहता) उस सुपृति में यह समस्त लोकन्यवहार, यह सब पुण्य पाप का बखेड़ा, शोक, मोह, भय आदि सभी कुछ अस्त हो जाता है। उस समय वह सम और विपम किसी को भी याद तक नहीं करता।

(मुक्तिसुख को समझना हो तो सुप्तिसुख को समझ लो। भेद केवल इतना है कि मुक्ति से लीटना नहीं होता, सुप्ति से तो लीट आता है।)

अल्पानल्पप्रपंचप्रलय उपरतिश्रेन्द्रियाणां सुखाप्ति-जीवन्मुक्तो सुपुप्तौ त्रितयमपि समं किन्तु तत्रास्ति भेदः। प्राक्संस्कारात्प्रसुप्तः पुनरपि च पराष्ट्रित्तमिति प्रचुद्धो, नश्यत्संस्कारजातो न स किल पुनरावर्तते यश्च सुक्तः॥७०॥ (१) अल्प और अनल्प अर्थात् सहम और अस्हम (किंवा वासना-

(१) अस्य और अन्य जात्यन्तिक लय भी जीवन्युक्ति और सुधुप्ति मय और स्थूल) प्रपंच का आत्यन्तिक लय भी जीवन्युक्ति और सुधुप्ति दोनों में हो जाता है (२) इन्द्रियों का विख्य भी दोनों अवस्थाओं में हुआ रहता है (३) तथा तुख की प्राप्ति भी दोनों अवस्थाओं में समान ही हो जाती है। यो ये तीनों वातें इन दोनों अवस्थाओं में समान हैं। किन्तु उन दोनों अवस्थाओं में एक वड़ा भागी भेद यही रहता है कि सुपुत पुरुप अपने पूर्व दिन के संस्काररूपी वन्धनों के द्वारा फिर भी संसाररूपी कारायह में खेंच लिया जाता (किंवा लीट आता) हैं। किन्तु (जिस महानुभाव को ज्ञान के देवदुर्लभ दर्शन मिल चुके हों) निरन्तर मुक्त हो जाने के बारण जिसका संस्कारसमृह सर्वथा नष्ट हो चुका हो, वह फिर पहले के समान इस संसार में लीटकर नहीं आता।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि सुपुति में सर्वप्रत्य हो तो जाता है परन्तु वह दैनिक प्रत्य होता है तथा उसका कोई कारण नहीं होता वह स्वभाव से सभी को हुआ करता है । इस कारण उसमें उससे प्रथम होने वाले जागरणकाल के संस्कार वीजरूप से यने ही रह जाते हैं । उन्हीं संस्कार-रूपी रस्सियों के वल से, कूप में से घड़े के समान (सुपुतिकाल में आत्मानन्द में ह्वा हुआ भी) वह प्राणी फिर यलात् संसार में खेंच लिया जाता है । मुक्ति में तो ज्ञानामि के योग से संस्काररूपी सम्पूर्ण तृणसमूह भसा हो जाता है । यही कारण है कि फिर मुक्ति से पुनरादृत्ति नहीं होती । मुक्ति और सुपुति में यही एक बड़ा मेद पाया जाता है ।

(आत्मसुख के सर्वाधिक सुख होने का कारण)
आनन्दान् यश्च सर्वाननुभवति नृपः सर्वसंपत्समृद्धस्तस्यानन्दः स एकः स खल्ज शतगुणः सन् प्रतिष्ठः पितृणाम्।
आदेवब्रह्मलोकं शतशतगुणितास्ते यदन्तर्गताः स्युब्रह्मानन्दः स एकोऽस्त्यथ विषयसुखान्यस्य मात्रा भवन्ति।७१
(सम्पूर्ण सुखों की अपेक्षा आत्मसुख की महत्ता को इस प्रकार समझो

कि-जिस गरीय को केवल दो रोटी ही मिल सकती हैं उसे केवल भोवन का ही एक आनन्द आता है। उससे थोड़े अधिक धनी को स्त्रीसख भी मिल गया तो यों समझो कि उसे दो आनन्द मिल गये। इसी कम से जिसको ं नितने अधिक विषय मिलते जाते हैं उसे उतने ही अधिक आनन्द मिलने लगते हैं )राजा होगों को संसार के सभी विषय एक काल में ही प्राप्त हुए रहते हैं, इसी से सर्वसंपत्तियुक्त राजा लोग सब आनन्दों को भोगा करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण विषयानन्द जहाँ इकडे हो जायँ वहाँ राजा का एक आनन्द माना जाता है । इस आनन्द को यदि सैंगुना कर दिया जाय तो वह पितरों का एक आनन्द कहाता है। यों इसी क्रम से देवलोक से लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त आनन्दों की मात्रा सौ सौगुनी होती चली जाती है। वे सब आनन्द जिस आनन्द के अन्दर समा जाते हैं, जहाँ जाकर यह गणित समाप्त हो जाता है, जो आनन्द की परम काग्रा किंवा अन्तिम सीमा है वही एक ब्रह्मानन्द कहाता है। पूर्व कहे हुए (ब्रह्मलोकपर्यन्त) सम्पूर्ण विषयसुख इसी ब्रह्मानन्द के तुच्छातितुच्छ ( जिस प्रकार उपाधियों के कारण एक अखण्ड आत्मा ही नाना क्षुद्ररूपों में प्रतीत होने लगा है, इसी प्रकार यह एक ही परमानन्द धुद्र विषयसुखों का रूप घारण करके जीवों की भ्रान्ति का कारण वन रहा है । आत्मविहर्भुख सम्पूर्ण जीव परमानन्द की इन्हीं क्षुद्र मात्राओं पर धूळ में लिपटे हुए गुड़ के कणों पर मिक्सियों और चींटियों के समान चिपट रहे हैं (बृहदारण्यक ४-३-३३)

(वेद भी आत्मसुख को सर्वाधिक कहता है)

यत्रानन्दाश्च मोदाः प्रमुद इति मुदश्चासते सर्व एते, यत्राप्ताः सर्वकामाः स्युरिक्षलविरमात् केवलीभाव आस्ते । मां तत्रानन्दसान्द्रे कृषि चिरममृतं सोम पीयूपपूर्णां, धारामिन्द्राय देहीत्यिप निगमगिरो श्रूयुगान्तर्गताय ॥७२॥ (मनुष्य पितर तथा आजानदेवादि के) सभी आनन्द, सभी मोद, सभी प्रमुद और सभी मुद, जिस परमानन्द के अन्दर समा जाते हैं, जिस परमानन्द को पाने पर सत्यलोकादि को प्राप्त करने की सभी कामनाय प्री हो जाती हैं, जिस परमानन्द के हाथ आ जाने पर इस समस्त स्थूल स्थूम जगत् का प्रलय हो जाने से केवलीभाव (अथवा केवल्यवाम) के दर्शन मिल जाते हैं, हे सोम! (किंवा चन्द्रमण्डल में निवास करने बाले हे ज्योतीलप शिव! हे शोडपकलापूर्ण हिरण्यमय देव! जीवत्वरूपी भ्रम में फँसे हुए) मुझे भी अपने उसी घनानन्द में ले जाकर छोड़ दो, और अमर कर दो, तथा (संसारानल से झलसने के डर से) भूयुग के बीच में बैठे हुए इस मेरे जीव पर अमृतदृष्टि का सचन करो (यह विचारा मेरा जीव तुम्हारी इस अमृतदृष्टि की आशा से भूयुग [ अर्थात् संकल्प विकल्पों के बीच] में ही अभी तक जैसे तैसे बैठा हुआ है अन्यथा विपयकर्दम में फँसकर यह विचारा कभी का मर गया होता!)

तालर्य यह है कि एक संकल्प के जाने तथा दूसरे के उदय होने से प्रथम जो एक क्षण भर निर्विपयावस्था किंवा निर्विकल्पावस्था रहती है, यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। परन्तु विपयवासनाओं की मार अथवा संसारानल के सम्पर्क से यह विचारा संकल्पविकल्पों के बीच में दुवका और झल्सा हुआ पड़ा है। जब तुम अपनी अमृतवृष्टि इस पर करोगे किंवा अमृतमयी दृष्टि इसकी तरफ़ फेरोगे अर्थात् इस नि:संकल्पावस्था को चिरकालस्थायिनी बना लोगे तब यह अपनी स्वतन्त्र सत्ता को घारण करके इस जगत् का महाकल्याण कर सकेगा।

वेद में भी कहा है — ''यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद् आसते कामस्य यत्राप्ता कामास्तत्र मामृतं कृथीन्द्रायेन्दो परिस्तव'' जिस परमानन्द के अन्दर आनन्द, मोद, मुद और प्रमुद (हँसी, खुद्दी, मौज और यहार क्रीडा और दिछगी) सभी कुछ समा जाते हैं, वासनारूपी इस मन की सारी इच्छायें जिसके पाते ही एकपदे पूरी हो जाती हैं,

हे आत्मदेव ! मुझे भी वहीं छे जाकर उसी परमानन्द के दर्शन कराकर अमरत्व को प्राप्त करा दो। (अनादिकाल से संसाराटवी का चक्कर ल्याते लगाते अब में यह निर्णय कर चुका हूँ कि तुम्हारे सिवाय और कहीं आनन्द ही नहीं है । तुम्हीं सब जगह क्षुद्र विपयानन्दों के रूप में बँट रहे हो। अन तो में तुम्हें सम्पूर्ण को ही भोगना चाहता हूँ। अन इन विपयानन्दों से मेरी तृप्ति नहीं होती। दूसरों की गोद में चने डाल कर चावने के समान विषयमुखेन तुम्हें भोगने को अब मैं तैयार नहीं हूँ। है आत्मदेव ! कृपा करो ) हे चन्द्रशीतल परमात्मन् ! सकल इन्द्रियों के नियन्ता इस मेरे जीव पर अमृत की वृष्टि कर दो (जिससे इसका अपने मर्त्यत्व का मारी भ्रम सदा के छिये दूर हो जाय)। अथवा योगशास्त्र के अनुसार जीवन्मुक्त लोगों के कपाल के चन्द्रमण्डल में से जबकि उन की कुण्डिटनी का जागरण होता है और सूर्यचन्द्रसंगम हो जाता है तय अमृतविन्दु टपकने छगती है, उससे योगी को भूख प्यास लगनी वन्द हो जाती है । इारीर का जितना शोपण प्राण करते हैं उसे यह अमृतधारा दूर कर देती हैं । यह शोपण ही भूख प्यास कहाती है । इसी से जीवन्मुक्तों को भृख प्यास की उतनी वाधा नहीं रहती। उसी अमृतवृष्टि की प्रार्थना यहाँ की गई है ऐसा भी कोई मानते हैं वह भी अप्रासंगिक नहीं है ।

(विषयानन्द भी मूळ में ब्रह्मावन्द ही हैं। भेद केवळ इतना ही रहा है कि मन में माया और आरमा के दो भाग हैं। उनमें मायाभाग से दुःख और आरमा के भाग से सुख होता है)

आत्माकम्पः सुखात्मा स्फुरति, तदपरा त्वन्यथैव स्फुरन्ती स्थैर्यं वा चञ्चलत्वं मनसि परिणतिं याति तत्रत्यमसिन् । चाञ्चल्यं दुःखहेतु र्मनस इदमहो यावदिष्टार्थलब्धि-स्तस्यां यावत्स्थिरत्वं मनसि विषयजं सात्सुखं तावदेव॥७३॥ (प्रश्न यह है कि परमानन्द तो एक अतीन्द्रियमुख है तथा विपय-सुख इन्द्रियों से मिलने वाला मुख होता है। यो अनुभव ने ही इन दोनों नुखों में बड़ी विपमता दीख रही हैं। फिर यह क्योंकर मान लिया जाय कि सम्पूर्ण प्राणी इसी परमानन्द की मात्रा के सहारे से जीवन पा रहे हैं। इतका उत्तर इन दो स्होकों से दिया जाता है)

आत्मा एक कम्पहीन पदार्थ है (वह अनादिकाल से आज तक कभी भी अपने रूप से विचलित नहीं हुआ | उत्तमें किसी प्रकार की इलचल आज तक उत्पन्न नहीं हो पायी है। नुपृति के समय में) उसकी सुखरूपता को भी प्रत्येक प्राणी समझता है। यह तो हुई आत्मा की निश्चलसुखरूप अवस्या । इसके विपरीत माया किंवा विपर्यो की अवस्या को देखो । वह तो इससे सर्वथा विपरीत है । वह वड़ी ही चञ्चल और अलम्त दु:खरूपिणी है। (ये सब बात सभी के नित्यानुभव में आती हैं )। अब मन की अवस्था पर विचार करे (यह विचारा मन चिजडप्रन्थि है अर्थात चैतन्य आत्मा और जड माया के योग से बना है। इन दोनों के एक जगह रहने से उलझकर प्रन्थिकर मन वन गया है ) उस आत्मा की स्थिरता और माया की चंचलता ये दोनों ही गुण इसे दायभाग के रूप में मिले हैं। (इस विचारे मन को जब तक इसका चाहा विपय नहीं मिल जाता, जय तक यह उस विपय के लिये सैकड़ों प्रयतों में फँसा रहता है ) इसकी चञ्चलता ( जो इसे इसकी मायारूपी माता से निरासत में मिली है) इसे दु:खी किया करती है। परन्तु उस विपय के मिल जाने पर आकुलता के वन्द होते ही कृतकृत्य हो जाने से जितनी देर भी मन में स्थिरता रह सकती है (जो इसे आत्मिपता से विरासत में मिली है ) तभी तक विपयज सुख बना रह सकता है।

(विषय आकर मन को शान्त कर देते हैं। यथार्थ सुख मन के शान्त होने पर ही होता है। अब हमें यही विचारना है कि क्या यह

मन निरमी के दिना भी दिनी प्रकार जान्त हो सकता है ? संसार के स्मी सुम रहन्य की प्रकट करने के िये नेदान्ती का निर्माण हुआ है । में कहते हैं कि विषय और आनन्द की तो आपन में व्याप्ति ही नहीं हैं। डीफ स्पानि सी मी है कि --(१, विस्स का मिलना, (२) चित्त का अलाईंग होना, (३) आनग्र आसा । मंगार के अविचारशील लोग भिरम का भिल्ना और आनन्द का आना इन ही दो (पहली और र्वीगर्ध) यानी ही स्वानि गमत रेडने हैं। परन्तु समी न्याप्ति तो चित्त हें अन्तर्भुत्य होने और आगन्त आने की ही है। अब कुछ मूर्ख लोग भ्रम में ऐंगकर आनन्द्र पाने के हिये कानता आदि विषयों की चाहु-चेतिना किया करते हैं। उन्हें कभी कभी उनके प्रारम्धकर्मानुसार धनिक आनन्द की प्राप्ति अभवा मुख की शांकी मिल भी जाती है। दूर्म विवेकी होग तो जिनको आनन्द की सभी व्याप्ति का ज्ञान हो चुका है, योगपिषि में जिल को अन्तर्नुक करके आनन्द का पूर्णोपभोग लिया फरने हैं। इस सबसे वहां सिद्ध होता है कि मूर्ख और विवेकी आत्मा-राम और विषयाओं दोनों ही लोग एक ही आनन्द को भिन्न भिन्न भावों से भाग गेंद्र हैं । परमानन्द और विषयानन्द में लेशमात्र भी अन्तर नहीं है। भेद फेपल इतना ही हो उहा है कि हाथी को आरसी के दीशे में देखने से जैसे वह छोटा दिखाई देता है इसी प्रकार विपयरूपी शीशे में देखने से यह महान् आत्मानन्द भी छोटा सा वन कर हमारे पास पहुँचता है। यस यही हमारी भ्रान्ति का कारण हो रहा है।

( सुग्रों का और मन की स्विरता का बड़ा गम्भीर साहचर्य है यह दीख़ पदने वाली सुखों की न्यूनाधिकता तो मन की एइतानता की मात्रा पर निर्भर है)

यद्वत्सीरव्यं रतान्ते निमिपमिह मनखेकताने रसे खात् स्थेयं यावत्सुपुप्ती सुखमनतिशयं तावदेवाथ सक्ती । नित्यानन्दः प्रशान्ते हृदि तदिह सुखर्खेर्ययोः साहचर्यं नित्यानन्दस्य मात्रा विषयसुखमिदं युज्यते तेन वक्तुम्।।७४॥

रमण के पश्चात् जबिक मन एक। ब्र हो जाता है तब (मैथुन करने वालों को) एक क्षण भर (किंवा पलक मारन जितने समय तक) आनन्द आता है। सुपृति में जब तक मन खिर बना रहता है उतनी ही देर तक बैसा ही निरित्तवय मुख बना रहता है। मुक्ति में भी ठीक इसी प्रकार समझ लो। विशेषता केवल इतनी ही है कि वहाँ यह मन सदा के लिये शान्त हो जाता है। इसी कारण से उस समय एक नित्य आनन्द का ही आविर्माय हो जाता है। यो मन की स्थिरता और सुख ये दोनों ही साथ साथ रहने वाले पदार्थ हैं। यही सब देखकर विषयसुखों को नित्यानन्द की मात्रा कहना बहुत ही ठीक है।

विषय तथा सुख का सहचारी भाव नहीं है। मन की स्थिरता होने पर ही सुख मिलता है। जिस विषय से जितनी देर मन स्थिर रह सके उससे उतने समय तक सुख मिला करता है। मैधुन से क्षण भर के लिये मन स्थिर होता है तो उससे क्षणभर ही आनन्द मिल जाता है। सुपुति से दो चार पहर के लिये मन स्थिर हो जाता है तो उससे दो चार पहर आनन्द आ जाता है। मुक्ति होने पर तो हमारा मन सदा के लिये स्थिर हो जाता है इसी से उस समय हमें नित्यानन्द का आविर्माव हो जाता है।

आनन्दमयकोश की सहायता से ब्रह्मानन्द का वर्णन समाप्त हुआ।

(अव जगत् के मिथ्याभाव का वर्णन किया जायगा)
(संसार के न्यापार से थककर जब यह आत्मा विश्राम करता है
तय यही सुप्ति कहाती है)
श्रान्तं स्वान्तं सवाद्यव्यवहृतिभिरिदं ताः समाकृष्य सर्वीस्तत्तत्त्तंस्कारयुक्तं ह्युपरमति परावृत्तमिन्छिन्निद्ानम् ।

## खामान् संस्कारजातप्रजनितविषयान् खामदेहेऽनुभूतान् प्रोज्झ्यान्तः प्रत्यगात्मप्रवणमिदमगाद्भृरि विश्राममस्मिन्॥७५

(अय स्वप्तदशा के दृष्टान्त से प्रपंच के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करना है इससे प्रथम स्वप्त के स्वरूप का ही विचार किया जाता है)। यह हमारा मन (स्त्रीपुत्रादि के पोपण आदि) वाह्य व्यापारों से थक कर, उन सब वाह्य व्यापारों को समेट कर, परन्तु उन बाह्य व्यापारों के (अनादि) संस्कारों को अपने साथ ही लेकर, अपने तथा जगत् के निदान आत्मा से मिलने की (वेगवती) उत्कण्टा से, उन सब बाह्य व्यापारों से हट कर उपराम कर जाता है। (मानो कोई पान्य बहुतसा देशाटन करके खिन्न होकर विश्राम करने के लिये अपने घर को लीट रहा हो) अनादिकाल के दृढसंस्कारों से युक्त ही वह मन स्वप्त के समय, स्मृति पर चढ़े हुए संस्कारों से उत्पन्न हुए, स्क्ष्मदेह में भोगे हुए, स्वाप्तभोगों को भी मार्ग में ही छोड़कर आत्मधाम को पाने की ही एक-मात्र उत्कण्टा से सुपृति के समय इसी आत्मधाम में पहुँचकर बहुत बड़ा विश्राम पा जाता है (जैसा कि इसको संसार के किसी भी विषय से नहीं मिल सकता)।

जिस प्रकार किसी राजाधिराज से मिलना चाहनेवाला कोई सामन्त राजद्वार पर खड़ी सेना को वहीं छोड़कर राजसभा के दो चार रलों के साथ राजमन्दिर में प्रवेश करता है। परन्तु राजा के खास महल में तो उन्हें भी द्वार पर ही छोड़कर राजा के सामने अकेला उपस्थित हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार जाग्रत्काल की विषयसेना को इस स्थूल शरीरक्पी राजमहल के हन्द्रियक्पी दरवाज़ों पर ही छोड़कर, फिर उन विषयों में जिनपर आत्मा का अधिक प्रेम हो, जो संस्कारक्प से इदय में भी शुस वैठे हों, उनके साथ राजमहल्क्पी लिङ्कदेह में प्रवेश करता है और स्वप्न देखा करता है। परन्तु जब साक्षात् राजा के दर्शन

के समान आत्मदर्शन का प्रसंग आता है तब उन स्वाप्तभोगत्यी राज्यरहों को भी द्वार ही पर छोड़कर अकेटा आप ही आत्मराज के समक्ष उप-रिथत होता है और विपयारण्य में भटकते हुए विपयरूपी भेड़ियों के काटने आदि की असस पीडाओं में तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है। इस से यह तात्वर्य निकटता है कि विपयपर्यटन करते करते जब हमारा मन खिल्ल हो जाता है तब वह मुपृति को ही चाहता है परन्तु मार्ग में दैववश स्वप्रावस्था उत्पन्न हो जाया करती है।

(स्वम विषय की एक वड़ी शंका)

खंभे भोगः सुखादेभेवति नतु कुतः साधने मूर्छमाने, खामं देहान्तरं तद्यवहृतिकुशलं नव्यमुत्पद्यते चेत् । तत्सामग्रचा अभावात् कुत इदमुदितं तद्धि सांकल्पिकं चेत् तिंक खामे रतान्ते वपुपि निपतिते दृष्टयते शुक्रमोक्षः॥७६॥

मोगों का साधन यह स्थूल देह जब निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है तब स्वमावस्था में सुख किंवा दुःख देनेवाले विषयोपमोग का साधन स्या होता है ? यह एक प्रश्न है। यदि कहो कि स्वप्नव्यवहार करने में समर्थ कोई दूसरा नया ही स्वाप्न देह उत्पन्न हो जाता है उसीसे स्वप्नव्यवहार हो जायँगे तो वताओ कि स्वाप्न देह को उत्पन्न करनेवाली सामग्री ही वहाँ कहाँ रहती है ? यदि स्वाप्नदेह को सांकल्पिक (असद्व्प) माना जाय किंवा उसे यह समझ लिया जाय कि भ्तावेश के समान ही कोई शरीर उत्पन्न हो जाता होगा सो भी ठीक नहीं क्योंकि स्वप्नकाल की स्त्री से मोग करने के बाद जो वीर्यपात हो जाता है वह वीर्यपात इस निश्चेष्ट पड़े हुए स्थूल शरीर में क्योंकर देखा जाता है? इसका निगृद कारण वताओ। स्वप्न के मिथ्या देह का वीर्यपात भी मिथ्या ही होना चाहिये था। परन्तु मैश्चन को प्रकट करने वाले वीर्यपात को प्रातःकाल होने पर सत्य क्यों पाते हैं इसका कारण बताओ ?

#### ( स्त्रम की शंका का परिहार )

भीत्या रोदित्यनेन प्रवदति हसति श्राघते न्नमसात् स्वभेऽप्यङ्गेऽनुवन्धं त्यजति न सहसा मूर्छितेऽप्यन्तरात्मा । पूर्वं येयेऽनुभूता स्तनुयुवतिहयव्याघदेशादयोथी-स्तत्संस्कारस्वरूपान् सृजति पुनरमून् श्रित्य संस्कारदेहम् ॥

( स्वप्नकाल में उत्पन्न चोर व्याघादि के ) भय से कभी कभी इस (स्थूलदेह) से ही रोने लगता है, कभी इस देह से यड़बड़ाने लगता है. कभी हँ सने लगता है तथा कभी किसी विपय के मिलने पर अपने को कृतार्थ कहने लगता है। वह यह सब कुछ स्वप्नशरीर से नहीं करता। इन सब से यही निश्चित होता है कि यह अन्तरात्मा जब स्वप्न देखता है, तव चाहे इस का यह स्थूलदेह मूर्छित भी क्यों न हो गया हो, तो भी वह इस स्थूलदेह से अपना सम्बन्ध सर्वथा नहीं छोड़ देता और अनाटि काल से चली आने वाली जाग्रदादि अवस्थाओं में जिन जिन दारीरों. जिन जिन अपनी पराई स्त्रियों, यात्रा के साधन जिन घोड़ों. भगकारक जिन व्याघादिओं तथा जिन अनेक देशादि विपयों का अन-भव कर लिया है, उन सब के संस्कारों के अनुरूप ही, इस संस्कारदेह ( लिङ्ग द्यरीर ) के सहारे से फिर दुवारा उन द्यरीरादि विषयों को वना लेता है। लिङ्गदेह के वे संस्कार ही उद्बुद होकर उन उन विषयों के रूप में वदल जाते हैं। वे विषय लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि जाग्रत् काल में देखे होते हैं। अर्थात् संस्काररूप में रक्खे हुए विषय ही दीख़ने लग पड़ते हैं। (तात्पर्य यह हुआ कि एक तो उस स्वप्न देखने वाले पुरुष ने स्थूल शरीर से अपना नाता सर्वथा नहीं तोखा है, दूसरे उस ने जो नये संकल्पित शरीर बना लिये हैं उन के संयोग से वीर्यपात का होना संभव हो गया है।)॥७७॥

#### ( उसी का स्पष्टीकरण )

सन्धौ जाग्रत्सुपुप्त्योरनुभवविदिता स्वाप्न्यवस्था द्वितीया तत्रात्मज्योतिरास्ते पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि । संवेज्य स्थूलदेहं सम्रुचितज्ञयने स्वीयभासान्तरात्मा पज्यन्संस्काररूपानभिमतविपयान् याति कुत्रापि तद्वत् ॥७८॥

जाप्रत् तथा सुपुति काल की सन्धि में एक तीसरी स्वप्नावस्था भी सब के अनुभव में आती है। इस अवस्था में वह स्वप्नदर्शी अपनी सकल इन्द्रियों को स्वरूप में लौटा लेता है (अर्थात् उस समय इन्द्रियां विषयाभिमुख नहीं रहतीं) और उस समय वह पुरुप 'आत्मज्योति' हुआ रहता है। (अर्थात् इन्द्रियों के न होने पर भी उस समय जो विषय का ग्रहण होता है वह आत्मरूप ज्योति से ही हुआ करता है) उस समय वह स्वप्नदर्शी अपने इस स्थूलदेह को जहां निद्रा आती है वहीं किसी विस्तर पर लिटाकर अपनी आत्मदीति से (अपने सामर्थ्य से) स्वप्न के देह और संस्कारों के अनुरूप इन्द्रियों को बनाकर जहां तहां संस्काररूप से ही विचरण किया करता है।

(स्वम का विवरण)

रक्षन् प्राणैः कुलायं निजशयनगतं श्वासमात्रावशेषै-मीभृत्तत्प्रेतकल्पाकृतिकमिति पुनः सारमेयादिभक्ष्यम् । स्वप्ने स्वीयप्रभावात् सुजति हयरथान् निम्नगाः पल्वलानि क्रीडास्थानान्यनेकान्यपि सुहृदवलापुत्रमित्रानुकारान् ॥७९॥

(पहले श्लोक में देह को छोड़कर चले जाने की वात कही है, उस समय यदि देह जीता है तो व्यापार क्यों नहीं करता? यदि मर गया है तो श्वास क्यों लेता है ? इसका उत्तर इन दो श्लोकों से दिया है ) जब संस्काररूप से जहां तहां विचरण करता है तब उस समय अपने विस्तर पर पड़े हुए इस शरीर की रक्षा प्राणों के द्वारा किया करता है कि कहीं यह दारीर मरा सा न हो जाय और मरे हुए की गन्ध लेने वाले कुत्ते आदि मांसाहारी जन्तु इसे पूँच कर चीर फाड़कर न खा जायँ। उस समय प्राण के धर्म भूख प्यास आदि तो कुछ नहीं रहते किन्तु श्वासमात्र के रूप में ही प्राण बने रहते हैं (प्रयोजक के न रहने से प्राण उस समय अन्य कोई भी व्यापार नहीं किया करते)। स्वप्न देखते समय अपने प्रभाव से घोड़े, रथ, नदी, तालाव तथा बहुत से कीडास्थान और स्त्री, पुत्र, मित्रादि के समान ही नये नये पदार्थ घड़ लिया करता है।

#### (स्वम का विवरण)

मातंगव्याघदस्युद्विपदुरगकपीन् कुत्रचित् प्रेयसीभिः क्रीडचास्ते हसन् वा विहरति क्रहचिन्मृष्टमश्राति चान्नम् । म्लेच्छत्वं प्राप्तवानस्म्यहमिति क्रहचिच्छङ्कितः स्वीयलोका-दास्ते व्याघादिभीत्या प्रचलति क्रहचिद् रोदिति ग्रस्यमानः॥

इतना ही नहीं स्वप्त में वह हाथी, व्याघ, चोर, शत्रु, सर्प तथा वानरादि को भी बना लेता है, कहीं स्वप्त की कान्ताओं से कीडा और उपहास करता है, कभी कहीं विहार करने लगता है, कभी कहीं बढ़िया स्वादु भोजन खाता है। कभी कभी तो 'ओहो में ब्राह्मण होकर भी म्लेच्छ बन गया हूँ' इस विचार से अपने निजी मित्रों से बड़ा लिजत सा हो जाता है। स्वप्त के व्याघादि के डर से कभी तो खूब दौड़ने लगता है, परन्तु कभी तो दौड़ने की शक्ति के होने पर भी उन से पकड़ा वाकर रोया करता है। वृहदारण्यक ४-३-९-११॥८०॥

( जो जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब उस में के आत्मा को न पहचानने से ही उत्पन्न हो गये होते हैं इसलिये जाम्रत् काल के जगत् को दृष्टसृष्ट कहा जाता है )

यो यो हग्गोचरोथों भवति स स तदा तद्गतात्मस्वरूपा-विज्ञानोत्पद्यमानः स्फुरति नतु यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः। रौप्याभासो मृषेव स्फुरति च किरणाज्ञानतोऽम्भो भुजङ्गो रज्ज्वज्ञानान्त्रिमेषं सुस्तभयकृदतो दृष्टसृष्टं किलेदम् ॥८१॥

जैसे शुक्ति के अज्ञान से रजताभार की उत्पत्ति हुआ करती है (जब इम शक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाते तब वहां वृथा दी 'यह रजत है' ऐसी प्रतीति होने लगती है। तत्त्वदृष्टि से तो वहां शुक्ति ही होती है )। अथवा जैसे जब हमें सूर्विकरणों का अज्ञान हो जाता है तब वहाँ रूथा ही मृगजल दिखाई दिया करता है (असल में वहाँ मृगजल नहीं होता वहाँ तो केवल सूर्यकिरणें ही होती हैं ) अथवा जब हम रज्जु के स्वरूप को नहीं पहचान पाते तय रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से वहाँ प्रातिभाषिक सर्प की उत्पत्ति हो जाया करती है (तत्त्वहाँग्रे से तो वहाँ रज्जु ही रहती है)। इन तीनों उदाहरणों के अनुसार जाप्रत् अवस्था में जो जो (पग्न, पक्षी, स्त्री, पुत्रादि ) पदार्थ हम्गोचर हुआ करते हैं वे वे पदार्थ उस समय ( जर हम उन पदायों को देखते हैं )• उन पदायों के अन्दर अन्तर्यामीरूप में रहने वाले आत्मखरूप को न पहचानने से ही प्रतीत हुआ करते हैं। (अर्थात् जब हमें आत्मस्वरूप का अज्ञान हो जाता है तत्र हमें पछ, पक्षी, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ दीखा करते हैं। दीखने वाले पदार्थों की उत्पत्ति तभी हुआ करती है जब हमें उनके अधिकरणों का ज्ञान नहीं रहता । यदि हमें शुक्ति आदि अधिकरणों का ज्ञान वना रहे तो रजतादि पदार्थ कमी भी प्रतीत न हों। प्रकार यदि हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान बना रहे तो हमें स्त्री पुत्रादि पदार्थ प्रतीत ही कैसे हों ? इसीसे जीवन्मुक्तों को जगद्भान यन्द हो जाता है। वे तो सदा अधिष्ठान के दर्शन किया करते हैं। भाव यही है कि आत्मा का अज्ञान हो जाने पर पदार्थाकार दिखाई दिया करता है। इसी से सुप्रतिकाल में जब हमारी अन्तः करणवृत्ति सिमटकर आत्माकार हो गयी होती है तव फिर हमें किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता।) प्रातिभासिक रजत को देखकर लोभी को थोड़ा सा सुख हो जाता है, सांप को देखकर किसी भीठ को थोड़ा से भय हो लेता है। यों हम प्राति-भासिक पदायों में भी कार्य करने की थोड़ी सी शक्ति तो देखते ही हैं। इसी प्रकार जाय्रत् काल के दृष्टसृष्ट स्त्री पुत्रादि विषय भी क्षणिक सुखों या दु:खों को उत्पन्न कर दें तो इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है? इस सबसे यही सिद्ध होता है कि जगत् के ये सम्पूर्ण पदार्थ दृष्टसृष्ट हैं।

जितने समय हम इन्हें देखते रहते हैं वे प्रातिभासिक सर्प के समान इतने ही समय तक बने रहते हैं। देखना वन्द होते ही वे फिर नष्ट हो जाते हैं। इन पदाथों के स्थायी दीखने का तो एक विशेष कारण यह है कि अनादिकाल के हद संस्कारों के कारण यह पदार्थरचना-चक इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि हमें इनके निर्माण का ज्ञान ही नहीं होता। जैसे रात्रि में अधजली लकड़ी को धुमाने से एक गोलाकार तेज दीला करता है। उस समय अधजली लकड़ी किसी को भी दीख नहीं पड़ती। परन्तु क्या वहाँ वास्तव में ही कोई गोलाकार वस्तु रहती है? वहाँ तो धुमाने की तीव्रता से उस अर्धदग्ध काष्ठ का रूप छिप जाता है। इसी प्रकार इन पदार्थों की क्षणिक उत्पत्ति का पता हद संस्कारों के अनुबन्ध से किसी को ज्ञात नहीं हो पाता।

(इस जगत को इन्द्रजाल के तुल्य समझना ही अधिक से अधिक ठीक है)

मायाध्यासाश्रयेण प्रविततमिखलं यन्मया तेन मत्स्था-न्येतान्येतेषु नाहं यदि हि रजतं भाति शुक्तौ न रौप्ये। शुक्त्यंशस्तेन भूतान्यिप मिय न वसन्तीति विष्विग्विनेता, प्राहासाद् दश्यजातं सकलमिप मृषेवेन्द्रजालोपमेयम्॥८२॥

मायारूपी अध्यास के आश्रय से मैंने ही क्योंकि यह सब नामरूपा-त्मक सम्पूर्ण जगत् विस्तारित कर रक्खा है केवल इस कारण से ही ये

. 2

सब भूत मेरे में खित मान लिये गये हैं। परन्तु में इनमें नहीं रहता हूँ (यदि पूछो कि कारण तो अपने कायों को व्यात करके रहा करता है फिर तुम कैसे कहते हो कि में इन भूतों में कभी नहीं रहता हूँ इस का उत्तर दृष्टान्त में सुनो) देख लो, शुक्ति में तो रजत प्रतीत हुआ करता है परन्तु उस रजत में उस शुक्ति का कोई सा भी अंश प्रतीत नहीं हुआ करता। इसी भाव को लेकर श्रीकृणा ने कहा था कि ये भूत मुझ में नहीं रहते हैं। इससे इम यह समझे हैं कि यह दीख पड़नेवाला समस्त संसार मिथ्या है। यह तो इन्द्रनाल के समान दीखने ही दीखने को है।

(यहाँ से कर्ममीमांसा प्रकरण का प्रारम्भ होता है ) (हमें जो इष्ट और अनिष्ट फड़ देखने पढ़ जाते हैं उनका मूछ कारण हमारे कर्म ही होते हैं )

हेतुः कर्मेव लोके सुखतिदत्तरयो रेवमज्ञोऽविदित्वा, मित्रं वा शत्रुरित्थं व्यवहरति मृपा, याज्ञवल्क्यार्तभागौ । यत्कर्मेवोचतुः प्राग्जनकनृपगृहे चक्रतुस्तत्प्रशंसां, वंशोत्तंसो यद्नामिति वदित न कोप्यत्र तिष्ठत्यकर्मा ॥८३॥

सव प्राणियों को भछे बुरे फल देने वाला कर्म ही होता है (कर्म से ही सबको सुख और दुःख मिला करते हैं) परन्तु संसार के अविवेकी लोग इस तथ्य वार्ता को न समझकर दृथा ही किसी को मित्र और किसी को शत्रु मानकर व्यवहार किया करते हैं (उन्हें यह विचार नहीं होता कि जिन्हें हम मित्र समझते हैं वे हमारे सत्क्रमों का फल देने के लिये उतारे गये साधन हैं। तथा जिन्हें हम शत्रु समझते हैं, वे हमारे पापों का फल देने के लिये उतारे गये साधन हैं। तथा जिन्हें हम शत्रु समझते हैं, वे हमारे पापों का फल देने के लिये उतारे हुए प्राणी हैं। हमारे मले बुरे कर्म ही मित्र और शत्रु कर में हमें सुख दुःख दिया करते हैं। ऐसी विवेचना पाइत लोग नहीं करते। वे अपने कर्मों को दोप न देकर दृथा ही शत्रु और मित्रों

को उल्ह्ना दिया करते हैं।) जनक राजा के घर पर याज्ञवल्क्य और आर्तभाग मुनि ने भी कमों की ही प्रशंसा की है।\*

(इन जड कमों का प्रेरक तो अन्तरात्मा ही है)
चृक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यद्पि प्राणिनोद्यस्थापि
प्रायोत्रं तृप्तिहेतु स्तद्पि निगदितं कारणं भोक्तृयतः।
प्राचीनं कर्म तद्वद्विपमसमफलप्राप्तिहेतु स्तथापि,
स्वातन्त्र्यं नश्वरेसिचहि खलु घटते प्रेरकोस्यान्तरात्मा ॥८४॥

यद्यपि दृक्ष को काटने में कुत्हाड़ी समर्थ तो होती है, तो भी जब उसे कोई जीवित पुरुप चलाता है तभी वह दृक्षों को काट सकती है (स्वतन्त्ररूप से दृक्ष को काटने का सामर्थ्य उसमें नहीं है) अथवा जैसे अन्न से निश्चय ही तृति हो जाती है परन्तु भोक्ताओं का पचन तथा भोजनिक्षया आदि व्यापार ही उसका कारण माना गया है (उसके

ह्ममुद्दारण्यक ६-२-१३। जब यह अनात्मद्द्शी मरता है तब वाणी अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु सूर्य में, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र दिशाओं में, शिर प्रथिवी में, आत्मा अर्थात् हृदय आकाश में, लोम औपिथियों में, केश वनस्पतियों में, लोहित और वीर्य जलों में लीन हो जाते हैं। तब वह पुरुप किसके सहारे से रहता हैं? किससे वह फिर फिर द्सरे शरीरों को धारण कर लेता हैं? इसका उत्तर मीमांसक लोग स्वभाव, लोका-यिक लोग यहच्छा, ज्योतिपी लोग काल, वैदिक लोग कर्म, देवता-काण्ड के लोग देव, विज्ञानवादी विज्ञान तथा शून्यवादी शून्य में देते हैं। हे आर्तभाग! जल्प से इस निगृद्ध सत्य का निर्णय नहीं हो सकेगा। आओ हाथ पकड़कर वाहर चलें। हम दोनों ही इस प्रश्न का निरूपण करेंगे। जनसमुद्राय में इसका निर्णय न हो सकेगा। उन दोनों ने क्रम से इन सब वातों पर विचार किया। सबके वाद उन्होंने यही निर्णय किया कि कर्म के आश्रय से ही यह जीव वार यार शरीरों को धारण किया कि कर्म के आश्रय से ही यह जीव वार यार शरीरों को धारण किया करता है। उन्होंने कर्म की वदी प्रशंसा की है।

विना अब से तृति कमी नहीं होती) ठीक इसी प्रकार यह तो ठीक हैं कि पूर्वजन्म के किये हुए कमें ही ऊँच नीच फलों के कारण होते हैं परन्तु इस क्षणनश्वर (अकेले) कमें में फल देने की स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। इन कमों का प्रेरक तो अन्तरात्मा ही होता है।

तात्पर्य यह है कि किये हुए भले बुरे कर्म तो उसी समय नष्ट हो जाते हैं, धर्माधर्म रूप में उनके संस्कार आत्मा में रह जाते हैं। जब अन्तरात्मा उन्हें प्रेरणा करता है तब उनमें भोगानुकृटना आ जाती है और वे भोग देने को उचत हो जाते हैं। यह फल्मोग ईश्वर से प्रेरित हुए कमों के साक्षी जीय को ही होता है, जोकि अज्ञान के कारण अपने आपको देहाभिमानी मान बैटा है।

(अज्ञानी समझें या न समझें क्षद्र से क्षद्र कर्म भी ब्रह्मापंण होते जाते हैं)
स्मृत्या लोकेषु वर्णाश्रमिविहितमदो नित्यकाम्यादि कर्म
सर्वे ब्रह्मापंणं खादिति निगमिगरः संगिरन्तेऽतिरम्यम् ।
यन्नासा-नेत्र-जिह्वा-कर-चर्ण-शिरः-श्रोत्रसंतपंणेन
तुष्येदङ्गीय साक्षात्तरुरिय सकलो मृलसन्तपंणेन ॥८५॥

निगम (वेद) ने बहुत ही ठीक कहा है कि वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार स्मृतियों ने जिन नित्य तथा काम्य आदि कमों का विधान किया है वे सभी कर्म ब्रह्मार्पण ही हो जाते हैं। कर्ता लोग किन्हीं फलों की आशा से किन्हीं अन्य देवताओं की आराधना के लिये जो कर्म

करते हैं वे सब के सब स्वयं ही ब्रह्मार्पण हो जाते हैं ( हाँ इतना अवस्य होता है कि कर्ता लोग उन उन वासनाओं से लित हो जाते हैं । यदि पृछो कि दूसरे देवता के उद्देश्य से किये हुए कर्म ब्रह्मार्पण क्योंकर हो गये ! तो उसका उत्तर सुनो) नासिका, नेत्र, जिह्ना, हाथ, पैर, सिर तथा कान को जन्दनादि लगाकर तृत करने से जिस प्रकार देही जीवातमा तृत हो जाता है अथवा जैसे मूल को सींचने से सम्पूर्ण वृक्ष ही तृत हो जाता है, इसी प्रकार चाहे किसी भी देवता के उद्देश्य से कर्म किये जाय वे सभी सकलदेवताल्यी परमेश्वर के चरणों में पहुँच ही जाते हैं।

( आत्मदर्शी और अनात्मदर्शी के कमीं का भेद देख की जिये )
यः प्रेत्यात्मानिभन्नः श्रुतिविदिषि तथा कर्मकृत् कर्मणोस्यः
नाग्नः स्यादल्पभोगात् पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान्
आत्माभिन्नस्य लिप्सोरिष भवति महाञ्याश्वतः सिद्धिभोगो
ह्यात्मा तसादुपास्यः खल्ज तदिधगमे सर्वसौख्यान्यलिप्सोः८६

(सकल जगत् के साधी सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र स्त्रधार ईश्वरात्मा को न पहचान कर जो कम किये जाते हैं पहले उनकी गति सुन लीजिये) जो चेदल भी हो तथा याग आदि छुम कमों का करनेवाला भी हो परन्तु यदि वह आत्मा को नहीं पहचानता (और सदा विहर्मुल ही रहता हुआ) इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसके कम उसे थोड़ा सा (स्वर्गादि) भोग देकर नए हो जाते हैं । उसको उस स्वर्गलोक में अने भें वड़ा भारी दुःख होता है। जो लोग तो आत्मदर्शी होकर विपयमोगों की लिप्सा में पड़ जाते हैं वे स्वर्गलोक से

हं'ते तं सुक्त्वा स्वर्गछोकं विशालं चीणे पुण्ये मर्त्यछोकं विशन्ति' वे अनात्मज्ञकर्मी छोग अपने पुण्यों के प्रताप से कमाये हुए विशाल स्वर्गछोक को भोगचुकने पर पुण्यराधि के समास होते ही इस मर्खछोक में धकेल दिये जाते हैं।

बहुत अधिक काल तक अणिमादि आठों सिद्धियों को भोगा करते हैं। परन्तु जिस आत्मदर्शी महापुरुप को किसी प्रकार की लिप्सा ही नहीं रहती, उसको तो आत्मदर्शन होते ही सम्पूर्ण सुख मिल जाते हैं किंवा परमानन्द प्राप्त होजाता है। इसलिये दुनियाँ का ही बढ़िया सुख या अमर सुख किसी को पाना हो तो भी वह आत्मा की ही उपासना करे।

( आश्चर्यपूर्वक देखों कि सूर्य चन्द्र आदि बड़ी वड़ी ज्योतियाँ पदार्थों का प्रकाश करने में स्वतन्त्र नहीं है। वे हमारी दयापूर्ण सहायता की भिखारिन [ मोहताज ] हैं)

स्र्याचै रर्थभानं निह भवति पुनः केवलैनीत्र चित्रं, स्र्यात्स्र्यप्रतीतिर्न भवति सहसा नापि चन्द्रस्य चन्द्रात् । अग्रे रग्नेश्च किन्तु स्फुरति रविग्रुखं चक्षुपश्चित्प्रयुक्ता-दात्मज्योतिस्ततोयं पुरुष इह महो देवतानां च चित्रम्।।८७॥

अकेले सूर्य चन्द्रादि से भी पदार्थों की प्रतीति नहीं हुआ करती, इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं है (सूर्यादि को स्वयंप्रकाश कहने की जो परिपाटी लोक में पड़ गयी है वह ठीक नहीं है । क्योंकि) यदि सूर्य से ही सूर्य की प्रतीत हो जाया करती अथवा चन्द्र से ही चन्द्र का भान हुआ करता किंवा दीपक और अग्नि से ही दीपक और अग्नि देख लिये जाया करते तो हम इन्हें निःशंक होकर स्वयंप्रकाश कह देते। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। हम देखते हैं सूर्य चन्द्र आदि प्रकाश इस चेतनात्मा से प्रेरित हुई इन ऑखों से दीखते हैं। इससे यही निर्णय होता है कि इस सकलेन्द्रियव्यापार में रूपरसादि के प्रकाशक चक्षुरादि देवों का जो एक विचित्र तेज है वह यह आत्मच्योति किंवा स्वयंप्रकाश पुरुष ही है (जो जागरण तथा स्वप्न में समानरूप से स्वयंप्रकाश रहता है। उसे अपने प्रकाश के लिये दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं है)।

वेद में कहा है—चित्रं देवाना मुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य

वरुणस्वाग्नेः । आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्त-स्थपस्र। इस गतिशील तथा स्थावर दोनों प्रकार के जगत् का प्रकाशक यथार्थ में आत्मा ही है (सूर्यादि नहीं। वह ही इन सूर्यादि को भी प्रकाशित किया करता है )। (नेत्र के अधिदेवता) सूर्य का (रस के ग्राह्क ) वरुण का, तथा (वाणी की अधिदेवता ) अग्नि का चक्षु ( अर्थात् प्रकाशक ) भी तो यह आत्मा ही है ( नयोंकि आत्मप्रकाश के विना सुर्यादि की प्रतीति किसी को नहीं होती। सभी को पहले अपने आत्मा की 'में हूँ' इस रूप में प्रतीति हो चुकती है तब उसे अन्य स्योदि पदार्थ प्रतीत हुआ करते हैं। तभी तो कहा है 'तमेव भान्त-मनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाति'। इसके प्रमाण के रूप में अपना अपना अनुभव ही प्रत्येक को देखना चाहिये ) जागरण होते ही चक्षु आदि देवों की सेना में विचित्ररूप से एक अद्भुत ज्योति का संचार होता है। (तालर्य यह है कि ये लैकिक सूर्य चन्द्र तथा अग्नि आदि प्रकाश, रूप रस गन्ध स्पर्श तथा शब्द इन पांच विषयों में से क्रेयल रूप को ही ग्रहण कर सकते हैं। पांचों विपयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य इन में नहीं है। इन पाँचों को ग्रहण करने का सामुर्ध्य तो इन सब वृत्तियों के प्रवर्तक आत्मा में ही है और किसी में नहीं ) यों देह में बद्ध सा दीखता हुआ जो एक अध्यात्मस्वरूप परमात्मा नाम का तत्त्व है, उसी ने क्या युलोक, क्या पृथिवी छोक, क्या अन्तरिक्ष होक, सभी को अपने आत्मतेज से परिपूर्ण कर रक्खा है। वह तेज सर्वात्मा होकर इस जगत् में निवास कर रहा है।

(प्राण अपान और व्यान वायु शरीर के अन्दर अपना अपना काम कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करते हो। आप तो केवल एक मूल करते हो कि इनके कामों को अपना मान बैठते हो)

प्राणेनाम्भांसि भूयः पिवति पुनरसावन्नमश्राति तत्र तत्पाकं जाठरोषि स्तदुपहितवलो द्राक्छनैर्वा करोति । च्यानः सर्वाङ्गनाडीप्यथ नयति रसं प्राणसन्तर्पणार्थं-निःसारं पुतिगन्धं त्यजति वहिरयं देहतोऽपानसंज्ञः॥८८॥

देखते हैं कि यह जीय प्राण के सहारे से बार बार जल पीता और अन्न खाता है। उस प्राणरूपी पंखे ही से सुलगाया हुआ उदरानि प्राण के प्रयत्न के अनुसार ही जल्दी या शीव उन पिये अथवा खाये पदार्थों को पचा देता है। पचनिक्रया के समात हो जाने पर पके हुए अन्न तथा जल के सारभाग रसको, ज्यान नाम का वायु, शरीरस्थ सम्पूर्ण प्राणों (इन्द्रियों) का संतर्पण करने के लिये, शरीर की सम्पूर्ण नाडियों में वॉट देता है। शरीर में रहने वाले अपानवायु का काम यह है कि वह शेप रहे हुए नि:सार दुर्गन्वयुक्त अन्न और जल के भाग को (मून तथा विष्ठा के रूप में) देह से वाहर निकाल देता है।

(अपर के श्लोक में कहा हुआ प्राणादि व्यापार उनका स्वतन्त्र व्यापार नहीं हैं यह सब आत्मा [आप] के अधीन [मातहत] है ) व्यापारं देहसंख्यः प्रतिवपुरित्वलं पश्चवृत्यात्मकोसी प्राणः सर्वेन्द्रियाणामधिपितरिनशं सत्त्या निर्विवादम् । यस्रेत्थं चिद्धनस्य रूफुटमिह कुरुते सोस्मि सर्वस्य साक्षी, प्राणस्य प्राण एपोऽप्यत्विलतनुभृतां चक्षुपश्चक्षुरेपः ॥८९॥

(जो प्राण अपान आदि गौणप्राणों को अपनी सत्ता और प्रकाश का दान देकर जीवित कर रहा है, उस साक्षी सचिदानन्द आत्मा की ओर ध्यान दो) इस हमारे देह में प्राणन आदि पाँच वृत्तियों वाला यह देहस्थ प्राण, जो कि सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति है (जिसके विना सम्पूर्ण इन्द्रियों के व्यापार वन्द हो जाते हैं) ऐसा यह प्राण, सम्पूर्ण शरीरों में, यड़े ही स्पष्टरूप से, जिसकी सत्ता की सहायता से, निर्विवादरूप से अपने सम्पूर्ण व्यापारों को किया करता है, वह सबका साक्षी आत्मा में ही तो हूँ। मैं सम्पूर्ण व्यष्टि और समष्टि जीवों के प्राणों का भी प्राण

हूँ और चहुओं का भी चहु हूँ।, प्राणस्य प्राण्मुत चक्षुपश्चक्षुः चु० ४-४-१८।

(वह जब चमक उठता है तब संसार के सम्पूर्ण स्पादि पदार्थ टिमन टिमाने लगते हैं। अपना शामिल बाजा बजाने लगते हैं। इन क्षुद्र प्रकाशों में उसे प्रकाशित करने का सामध्ये नहीं है)

यं भान्तं चिद्धनैकं क्षितिजलपवनादित्यचन्द्राद्यो ये भासा तस्यैव चातु प्रविर्लगतयो भानित तस्मिन् वसन्ति। विद्यत्युक्षोऽग्रिसङ्घोऽप्युडुगणवित्तति र्मासयेत् कं परेश, ज्योतिःशान्तं ह्यनन्तं कविमजममरं शाश्वतं जनमञ्जून्यम्।।९०॥ पृथक् पृथक् स्वरूप तथा पृथक् पृथक् गति वाले ये पृथिवी, जल, वायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा वागादि इन्द्रिये, उसी चैतन्यघन एक आरमा के प्रकाश के प्रधात प्रकाशित हुआ करते हैं और उसी स्वप्रकाश सदारमा में निवास करते हैं ( उसी की सत्ता को पाकर अपने अपने ंड्यांपार करने में समर्थ हो गये हैं) 'फिर बताओ कि ऐसे उस सकल 'जगत् के कारण', प्रकृति के नियामक (जगत् की वासना से अस्पृष्ट होने के कार्रण) शान्त (नाझ से सर्वभा रहित होने के कारण) अनन्त . (बेदयोनि होने के कारण सर्वज्ञ ) किन, जन्म से रहित, मरण से वर्जित (जिसको जन्ममरणहीन माने विना जन्ममरण की सिद्धि, हो ही नहीं सकती। यदि कोई ऐसा जनममरणहीन तत्त्व न हो तो बताओ किये जनम और मरण किसके हों ) शाश्वत कहाने वाले, सुर्वप्रकाशक, आसुदेव को , क्या भला यह तुन्छ विद्यापुंच प्रकाशित करेगा १ क्या यह शुद्ध अग्नि की ज्वाल, उस सर्वप्रकाशक की दिखा सक्रेगी र्, क्या इन टिमुदिमाते हुए नक्षत्रों की पंक्षि किंवां स्थादि उस लर्बप्रकाशक को प्रकाशित करेंगे दे (ओह! यह सब असम्मव है। ये असंभव वार्त कभी नहीं हो सकेंगी।)

(वैसा दिन्य आत्मानुभव जब किसी को होता है तब अनादि उपाधि हट जाती है। वह जीवन्मुक्त हो जाता है और आनन्दधाम में सदा के छिये निवास कर छेता है)

तद्ब्रह्मैवाहमसीत्यनुभव उदितो यस्य कस्यापि चेद्वै पुंसः श्रीसद्गुरूणा मतुलितकरुणापूर्णपीयूपदृष्ट्या। जीवन्मुक्तः स एव अमविधुरमना निर्गतेऽनाद्युपाधी, नित्यानन्दैकधाम प्रविश्चति परमं नष्टसंदेहवृत्तिः॥९१॥

जिस किसी भी पुरुष (किंवा स्त्री) के मन में अपने सद्गुर की निरुपम दया से परिपूर्ण अमृतमयी दृष्टि अर्थात् ज्ञान (अर्थात् ब्रह्मविद्या नामक जागरण) के प्रभाव से यह महानिश्चयरूपी सूर्य उदय हो जाय कि (इस विषयपङ्किल संसार में 'मैं' 'मैं' करके मरनेवाला) में तो यथार्थ में वह अनन्त ब्रह्मतत्त्व ही हूँ, बस वही जीवन्मुक्त कहाता है। उसके मन में से विपरीतज्ञानरूपी चमगादड़ निकलकर भाग जाते हैं। उसके मन के संदेहरूपी उल्क सर्वथा उड़ जाते हैं (उसका वह मन प्रारच्धयात्रा तक जैसे तैसे इस प्रकार साथ देता रहता है जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुआ अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण के संकल्प से अर्जुन को रणक्षेत्र में से घर तक पहुँचाने में समर्थ हुआ था। वह महानिश्चयी पुरुष जीवन्मुक्ति के महामुख को भोगने लगता है। जिस प्रकार अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण के उतरते ही सहसा मस्स हो गया था इसी प्रकार विराट् के प्रारच्धनामक संकल्प के समाप्त होते ही) वह जीवन्मुक्त पुरुष मायानामक अनादि उपाधि के विलीन हो जाने पर, नित्यानन्दस्वरूप अपूर्व तेज में प्रवेश कर जाता है।

(वे जीवन्सुक्त लोग अपने प्रारम्धों को भोगते हुए भी आत्मसुख का -अनुभव करते रहते हैं )

नो देहो नेन्द्रियाणि क्षरमतिचपलं नो मनो नैव बुद्धिः प्राणो नैवाहमसी त्यखिलजडमिदं वस्तुजातं कथं स्याम् । नाहंकारो न दारा गृहसुतसुजनक्षेत्रवित्तादिदूरं, साक्षी चित्प्रत्यगात्मा निखिलजगद्धिष्टानभूतः शिवोहम् ९२ जीवन्मुक्त लोग यह समझते हैं कि यह स्थूलशरीर मैं नहीं हूँ (वे

समझते हैं कि मैं तो एक त्रिकालायाधित चिद्रृप पदार्थ हूँ । इस विचार के आते ही उन्हें वर्णाश्रमादि का विचार भी भूल जाता है। वर्णाश्रमा-भिमान के कारण उन पर शासन करने वाला शास्त्र उनके इस विचार के सामने कर्तव्यमृद्ध दोकर खड़ा हो जाता है। वह समझ लेता है कि यह अब भेरा कहा न करेगा। में अब इस अध्यासहीन को [ब्राह्मण या क्षत्रिय मा वैदय या ब्रह्मचारी या ग्रहस्य या वनी या संन्यासी आदि ] क्या कहकर किसी काम में लगाऊँगा? यों शास्त्र का शासन जीवनसुकी पर नहीं रहता) वे जीवन्मुक्त छोग यह सोचा करते हैं कि ज्ञान तथा कर्म के साधन ये दशों इन्द्रियें भी में नहीं हूँ। यह क्षर और अति चपल मन भी में नहीं हूँ। मैं यह क्षणिक बुद्धि भी कैसे यन वेहूँ १ पाँच वृत्तियों वाला यह प्राण भी में नहीं हूँ। (जो में कृटस्य आत्मा इन सम्पूर्ण देह इन्द्रिय आदि जड पदायों को प्रकाशित किया करता हूँ वह कृटस्थ सचिदानन्द ) में इनमें से कोई सा या सब कुछ कैसे हो जाऊँ ! में अपने आपको अहंकार भी कैसे मान हुँ ? में तो स्त्री, पुत्र, सम्यन्धी, वान्धव, मित्र, भृत्य, घर, भूमि, धनश्चर्यादि से दूर (पृथक्=अद्भूता) रहने वाला तत्त्व हूँ । तथ्य बात तो यह है कि में तो इन देहादि जड पदार्थों का साक्षी हूँ अर्थात् इन सबके अत्यन्त समीप रहकर इन्हें प्रकाशित किया करता हूँ। (इनको प्रकाशित करने के कारण ही ) मुझे चित् अर्थात् ज्ञानरूप कहा जाता है (सर्वान्तर और स्वयंप्रकाश होने से तथा सवके अन्दर ज्याप्त रहने से) मुझे प्रत्यगात्मा कहते हैं । जिसके विना समस्तजगदारोप का अधिष्ठान मायाश्वल ब्रह्म भी सिद्ध नहीं हो सकते, इसीसे जिस मुझे ही इस सम्पूर्ण विश्व का मूलाधिष्ठान बताया जाता है, ऐसा एक शिवरूप तस्व मैं हूँ।

े ऐसी विचारपर्रांगरा जंग जीवन्मुक्त के हृदय में स्वभाव से उत्पन्न होने लंगती हैं तर्ग फिर उससे संसार के व्यापार नहीं चलते। उसे सांसारिक कारभार छोड़ने पड़ जाते हैं। फिर वह सदा ही आत्मस्वरूप का स्मरण करता रहता है।

(इन्द्रिय, सन, बुद्धि देखते भी हैं और दीखते भी हैं। परन्तु यह आत्मा तो देखता ही देखता है, दीखता नहीं)

दृश्यं यद्र्पमेतद्भवति च विशदं नीलपीताद्यनेकं, सर्वस्थैतस्य दृग्वे स्फुरदन्तुभवतो लोचनं चैकरूपम् । तद्दश्यं मानसं दृक्, परिणतविषयाकारधीषृत्तयोऽपि दृश्या, दृग्रूप एव प्रश्चरिह स तथा दृश्यते नैव साक्षी ॥९३॥

यह जो संसार में नील पील आदि नानाविधि दृश्यरूप दीख रहे हैं इन सब अनेकविध रूपों को देखने वाली ऑख, सब्के प्रत्यक्ष अनुभव-से अकेली (एक रूप की) ही होती है (अर्थात् द्रष्टा चक्षु एक है दीखने वाले दृश्यरूप अनेक हैं।) वह लोचन भी कभी दृश्य हो जाता है स्योंकि उसका भी द्रष्टा मन है। वह मन भी जब दृश्य हो जाता है तब निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी द्रष्ट्री होती है। विपयाकार में परिणत हुई वे बुद्धिवृत्तियाँ भी अनेक तथा विकारी होने से दृश्य ही हैं (इन सभी को जड, और विकारी होने से अनात्मा जानना चाहिये) इस सम्पूर्ण जडमण्डल में जो एक प्रभु अर्थात् सब को प्रकाश करने के सामर्थ्य वाला है, जो इन समस्त जडवर्ग का साक्षी आत्मा है, वह तो सदा हुए एस ही रहता है। वह इन्द्रिय मन तथा बुद्धि के समान दृश्य कभी नहीं हो जाता। वह कभी किसी को दीखता नहीं।

्र सबका प्रकाशक होने से ही वह दृश्यों के समान अनुभव का विषय कभी नहीं होता है। वह सदा अपने द्रष्टा रूप में ही रहता है। यदि वह अनुभव का विषय हो जाय तो उसका साक्षीपन जाता रहेगा। (रस्त्री को न पहचानों तो उसका सांप वन जाता है। आतमा को न पहचानों तो उसका जीव वन जाता है। रस्सी को पहचान जाओं तो सांप मर जाता है। आत्मा को पहचान जाओ तो जीवभाव मर जाता है)

रज्ज्यज्ञानाद्धजङ्ग स्तदुपरि सहसा भाति मन्दान्धकारे, स्वारमाज्ञानात्त्रधासौ भृशमसुखमभृदात्मनी जीवभावः। आप्तोकत्या हि भ्रमान्ते स च खलु विदिता रज्जुरेका तथाहं, कृदस्थो नेव जीवो निजगुरुवचसा साक्षिभूतः शिवोहम्॥९४॥

जिन प्रकार मन्दे अधेर के समय अज्ञात रज्जु में (अकस्मात्, दृशा ही) नरं की प्रतीति होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब किनी को स्वास्मा का अज्ञान हो गया हो (जब कोई अपने आत्मरूप को न देग्यता हो) तब उसी अज्ञात आत्मा में सब अज्ञानियों के अनुभव में आने बात्य वह महादुः खदायी, आत्मसम्बन्धी जीवभाव प्रतीत होने लग पहता है। (परन्तु वह मी एक भ्रान्ति ही है) जब किसी प्रामाणिक पुरुष के बहने ने किनी का सर्पभ्रम निवृत्त हो जाय तब वह पहला सर्प ही तत्वज्ञान होने पर एक जानी हुई रस्सी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अपने आत्मदर्शों गुरु के उपदेश से जब किसी का जीवन्तरूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है तब उसे यह जात होता है कि—में जीव नहीं हूँ भें सुखी दुःसी होने वाला, जीने मरने वाला, कर्ता या मोक्ता कहाने वाला, कुछ भी नहीं हूँ भें तो यथाकथंचित् इस जीव का साक्षी कहा, सकता हूँ । परन्तु में तत्वदृष्टि से तो एक क्टस्थ निर्विकार हीव किंवा आनुनदरूप ही हूँ ।

(कहने को तो सूर्य आदि बहुतसी ज्योतियाँ संसार में हैं। परन्तु स्वतन्त्र ज्योति या मूल ज्योति तो आत्मा ही है)

किं ज्योतिस्ते वदस्वाहिन रिवरिह में चन्द्रदीपादि रात्रौ स्यादेव भानुदीपादिकपरिकलने किं तब ज्योतिरस्ति ।

## चक्षुस्तन्मीलने किं भवति च सुतरां घी धियः किं प्रकाशे, तत्रैवाहं ततस्त्वं तदसि परमकं ज्योतिरसि प्रभोहम्॥९५॥

हे मुमुक्ष ! वताओ तो सही कि तुम्हारे पास दिन में घटपटादि व्यवहार करने का साधन कौनसी ज्योति होती है ? यदि कही कि सूर्य है तो यह बताओ कि रात्रि में जब सूर्य नहीं रहता तब व्यवहार कां साधन कौनसी ज्योति रह जाती है ? यदि कहो कि उस समय चन्द्रमा तथा दीपादि ज्योतियाँ होती हैं तो यह बताओ कि सूर्य तथा दीपादि को तुम किस चीज़ से देखते हो ? यदि कही कि चक्षु से तो यह वताओं कि आँख बन्द कर छेने पर तम्हारे पास कौन सी ज्योति रह जाती है ? यदि कहो कि ( आँख भींच छेने पर भी ) बुद्धिरूपी ज्योति तव मी रहती ही है तो यह बताओ कि उस बुद्धिरूप ज्योति को प्रका-शित करने वाली कौनसी ज्योति तुम्हारे पास है ? इसका उत्तर मुमुक्ष ने यों दिया है कि श्रीगुरो! उस समय तो उस बुद्धिरूप प्रकाश का व्यवहार कराने वाली ज्योति 'मैं' ही होता हूँ (वह बुद्धि मेरे ही सहारे से तो प्रकाशित होती है। मेरे सिवाय कोई दूसरा प्रकाशक इस समय मुझे नहीं प्रतीत होता। यह काम उस समय में स्वयं किया करता हूँ ) इस उत्तर से सन्तुष्ट होकर गुरु ने कहा कि हे शिष्य ! 'हमारे प्रश्नों से तुम अभीष्ट स्थान तक पहुँच गये हो तुम आत्मतत्त्व को पहचान गये हो, देखो ! तुम्हारे सिवाय कोई भी अन्य मूल प्रकाश इस संसार में नहीं है (तुम खवंज्योति:खरूप होकर प्रकाशित हो रहे हो) इससे तम यह निर्णय कर लो कि कार्यकारण तथा प्रकाश्य प्रकाशकत्वादि से असंप्रक्त रहने वाली वह परमज्योति ही तुम हो (तुम अपने आपको कमी धुद्र प्राणी मत समझा करो। देखो सूर्य को आँख दिखाती है, आँख को बुद्धि दिखाती है, उस सकलभासक बुद्धि को भी प्रकाश का दान करने वाले तुम्हीं तो हो। यदि तुम इस संसार को प्रकाश का दान करना यन्द्र कर दो तो यह संसार घनान्धकार से परिपूर्ण हो जाय और सहसा ही बिलीन हो जाय । देखते नहीं हो कि तुम्हारे सोते ही यह संसार कैसा म्लान हो जाता है। तुम अपने इस महासामध्यं को जरा विचारों तो सही। यह फैसी निष्टृष्ट स्थिति है कि सकल जगत् को प्रकाशित फरने वाले तुम अपने इन महामहिम रूप को भूलकर इन प्रकाश्य पदार्थों के पृथा मोह में पड़े हो) इन उद्दोधनों को सुनकर उस मुमुक्षु सिन्द्रिप्य को सहसा आत्मसरण हो आया। वह अकस्पात् हर्पोस्तुल्ल होकर अपने मद्गुत से कहने लगा कि है प्रभो! मुझे अब जान होगया, कि इस संनाररूपी अन्धग्रह का प्रदीप में ही तो हूँ। (मैं तो एक अखण्ड जलने वाला दीपक हूँ। मुझे किसी प्रकाश्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रभों ने मेरे अज्ञान की जड़ें ही उखाड़कर फैंक दी हैं। अधिश्राय वृहदारण्यक ४-३-६ में विस्तार से कहा गया है।)

( मुक्ति का नाम मुनकर घयराओ नहीं। मुक्ति बहुत सीधी वस्तु है इधर आत्मज्ञान हुआ कि उधर मुक्ति हुई )

किञ्चित्कालं स्थितः को पुनिरिह भजते नैव देहादिसंघं, यावत्प्रारव्धभोगं कथमि ससुखं चेष्टतेऽसंगद्यद्वया। निर्द्धन्द्वो नित्यद्यद्वो विगलितममताहंकृति नित्यतृप्तो, ब्रह्मानन्दस्वरूपः स्थिरमितरचलो निर्गताशेषमोहः॥९६॥

उस जीयन्मुक्त महातमा का अधिकारी देह (जिस देह के अनन्तर दूसरा देह नहीं मिलता, जिसके पश्चात् मुक्ति हो जाती है वह 'अधिकारी देह' कहाता है) जब तक बना रहता है तब तक कुछ काल के लिये वह महातमा इस स्थूल शरीर के सहारे से इस पृथिवी पर ठहरा तो रहता है, परन्तु वह पहले के समान इस स्थूलदेहादि को मैं या मेरा नहीं मानता। फिर तो वह इस पृथिवी पर तथा इस देहादिसंघ के साथ प्रारव्धमोग की समाति तक असंगद्धि की सहायता से न जाने किस तरह, वड़े आनन्द से ब्यापार करता हुआ प्रतीत होता है। उसे किसी सुखदु:खादि दृन्द्र की याघा नहीं रहतीं। वह सदा ही ग्रुद्ध यना रहता है (संसारी जीव जिस प्रकार पुण्य करके कभी कभी ग्रुद्ध हो जाते हैं वैसी कभी कभी होने वाली ग्रुद्धि उस में नहीं होती। ब्रह्म से अभिन्न होते ही वह ज्ञानी तीनों कालों में पुण्य पाप से रहित होने से नित्येशुद्ध हो गया होता है।) उसकी पुत्रादि-में ममता और शरीरादि में अहन्ता इस प्रकार नष्ट हो जाती है कि फिर कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाती। उसकी ममता और अहन्ता का बीज नाश ही हो जाता है। इसी कारण से उस महात्मा को निर्वाध सन्तोप की प्राप्ति होती है। क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मानन्दस्वरूप हो जाता है (वह फिर अपरिन्छिन्न [अखण्डित ] आनन्द को ही अपना रूप मान लेता है) उसकी बुद्धि स्थिर ब्रह्म में नियास करने लगती है। स्वयं ब्रह्मरूप हो जाने से वह अचल हो जाता है। क्योंकि उसके समस्त विपरीत ज्ञान ही नहीं किन्तु उसका मूलाजान भी समूल नष्ट हो जाता है।

ऐसे निरीह तथा पूर्ण लोग भी जब इस दारीर से चेष्टा करते हैं, तो इसका कोई भी कारण समझ में नहीं आता। उनकी चेष्टाओं ने किस फल को उद्देश बनाया है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इसी से ज्ञानियों की चेष्टाओं को माया से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जिस मकार जड चुम्बक को देखकर जड लोहा उसकी ओर को सरक जाता है, अथवा जिस प्रकार जड बीज, भूमि तथा जल को देखकर अंकुर निकाल देते हैं, सूखी पृथिवी जिस प्रकार पानी को निगल लेती है, चन्द्र-पाद का स्पर्श पाते ही जैसे कैरवकुल में विकास हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर, शरीर के उपयोगी आहारों किंवा मोगों की तरफ को प्रकृति की प्रेरणा से स्वतः ही प्रवत्त हो जाता है। उसको उन प्रेरणाओं में इन चुम्बक आदि की तरह किसी प्रकार का अभिमान शेप नहीं रहता।

(अज्ञानी लोगों के कमों से उनके न चाहने पर भी आगामी संसार बन जाता है। जानी लोग कमें तो कर जाते हैं परन्तु वे लोग ज्ञान की महिमा से आगामी संमार को बनने नहीं देते ) जीवात्मत्रसभेदं दलयति सहसा यत् प्रकाशिकरूपं, विज्ञानं तच युद्धां समुदितमतुलं यस्य पुंसः पवित्रम् । माया तेनंव तस्य क्ष्यमुपगमिता संस्तेः कारणं या, नष्टा सा कार्यकर्त्रीं पुनरपि भविता नेव विज्ञानमात्रात् ॥९७॥

वेदाना के महाचारयों को गुरुमुख के द्वारा अवण करके मनन करने पर की प्रकाशन्तर आत्मज्ञान उत्तव होता है, वह जान उत्तव होते ही जीवात्मा और परात्मा के काल्यनिक भेद की मूलाजान के सहित सहसा मार जालता है। येना पवित्र ज्ञान जिस किसी अधिकारी के शुद्ध अन्तः-करण में उदय हो गया हो, तो उस पुरुप की संसार को उत्पन्न करने पार्टी भाषा अकेट उसी जान से नष्ट हो जाती है। (ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा नाधन उस माया के नाश के लिये अपेक्षित नहीं होता) आभारामात्र समझ लेने से ही अदस्य हुई वह माया, फिर कभी भी श्रम-रूसी कार्य किया संसार को उत्पन्न नहीं कर सकती।

तात्वर्य यह है कि जब उस ज्ञानी ने उस माथा को आमास समझ िया तब फिर नाहे उसका शरीर चेष्टा भी करता रहे, उसकी कर्तृत्वा-भिमानशृन्य चेष्टाओं से, भुने हुए बीज से जैसे कोई अंकुर नहीं उगता इसी प्रकार आगामी संसार की उत्पत्ति कभी नहीं होती।

( ज़ानी लोग, पानी पिये हुए निकम्मे नारियल की तरह दीख पड़ने याले, इस निकम्मे संसार को दूर फेंककर मारते हैं । वे इसे निःसार समझकर शान्त खड़े हो जाते हैं )

विश्वं नेति प्रमाणाद्विगलितजगदाकारभानस्त्यजेद्वै, पीत्वा यद्वत्फलाम्भ स्त्यजति च सुतरां तत्फलं सौरभाट्यम्। सम्यक् सचिद्वनैकामृतसुखकवलाखादपूर्णो हृदासौ, ज्ञात्वा निःसारमेवं जगदखिलमिदं खप्रभः शान्तचित्तः॥९८॥

('नेहनानास्ति किंचन' यहाँ नाना कहा सकने वाला सत्य तत्त्व कोई भी नहीं है इत्यादि) प्रमाणों से यह समझ लेने पर, कि—यह दीखने वाला संसार (इस रूप से) सत्य नहीं है, ज्ञानी लोगों का यह जगदाभास सदा के लिये विलीन हो जाता है (वे महात्मा लोग फिर इस जगत् को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जिस प्रकार किसी नारियल आदि सुगन्धित फल के रस को पीकर कोई उसे फेंक देता हो (फिर चाहे वह दूसरे लोगों को कितना ही सुगन्धित क्यों न दीखता हो) वे फिर निर्धिष्ठ होकर जो एकमात्र चिद्धन (चेतन्य से परिपूर्ण) अमृतसुख है, उसी के ग्रासों का आस्वाद (अनुभव) ले लेकर, हृदय से पूर्ण किंवा नित्य तृप्त हो जाते हैं। (इस अमरसुख का भोग करते ही उनका दृष्टिकोण वदल जाता है) उन्हें यह समस्त संसार अतीव निःसार प्रतीत होने लगता है। वे इसको न तो सत्य ही समझते हैं और न उन्हें इसमें कुछ सुख ही दीख पड़ता है। ऐसा दिव्यानुभव होते ही वे फिर स्वयंप्रकाश ही हो जाते हैं। उनका चित्त शान्त हो जाता है। (भुने हुए बीज के समान जगदंकुर निकालने का सामर्थ्य उनके चित्त में फिर नहीं रह जाता।)

( उस परेश का दर्शन जब कोई कर छेता है तब किसी भी तरह के कर्म नहीं रहते। क्योंकि उसकी हृदय की गाँठ खुछ जाती है। वह फिर अपने न्यापक रूप को क्षण भर के छिये भी नहीं भूछता। वह हमारी तरह हृदय में आबद्ध रहना भूछ जाता है। इसी से जन्ममरण दिखाने वाले संशय टूक टूक हो जाते हैं)

क्षीयन्ते चास्य कर्माण्यपि खलु हृदयग्रन्थिरुद्भिद्यते वै छिद्यन्ते संशया ये जनिमृतिफलदा दृष्टमात्रे परेशे।

# तिसिश्चिन्मात्ररूपे गुणमलरहिते तत्त्वमस्यादिलक्ष्ये कृटस्ये प्रत्यगात्मन्यखिलविधिमनोगोचरे ब्रह्मणीशे॥९९॥

सम्पूर्ण वेदान्त वड़े गीरव से जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, जो चिन्मात्र स्वरूप हैं (जिसमें चेत्य पदायों का निशान भी नहीं रहा है) सुणों से उत्पन्न हुए, रागद्वेपादिमलों से अथवा वन्ध कराने वाले सुणरूपी मलों से, जो सर्वथा विहीन है, तत्त्वमिस आदि महावाक्यों से जिसे केवल लक्षणावृत्ति से यथाकथंचित् जान सकते हैं (जिसका साक्षात् प्रतिपादन करते हुए तो वेद भी गूंगे की तरह मौन हो जाते हैं ) जो एक अमर्थाद ईश्वर है, सम्पूर्ण विधिवाक्य तथा सकल मन जिसको विषय नहीं कर सकते, जो सदा क्रस्थ (किंवा निर्विकार) बना रहता है (अपनी वृत्ति को अन्तर्मुख करने पर ज्योंही अज्ञान हटता है त्योंही जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, इति को अन्तर्मुख करने के अतिरिक्त और कुछ भी प्रयत्न जिसके दर्शन के लिये करना नहीं पड़ता, इसी से ) जिसको प्रत्यगात्मा ( मुखअन्दर होते ही दीख पड़ने वाला आत्मा ) कहा जाता है, ऐसे उस परेश के अनुभव में आते ही इस बड़मागी जीव के संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण नाम के सम्पूर्ण कर्म नए हो जाते हैं। क्योंकि इस ज्ञानी की हृदयग्रन्थि ( अर्थात् अन्तःकरण के प्रकाशक आत्मा की स्वरूपाज्ञानरूपी प्रतिथ. जिसको अन्योन्यतादात्म्य तथा ऐक्याध्यास भी कहते हैं, जिसमें कि कर्म उलझे रहते हैं ) सहसा खुल जाती है। (उसे अन्तःकरण तथा चिदातमा के भेद का ज्ञान अनुभव के नेत्रों से हो जाता है। कोरे शास्त्रीय ज्ञान से किसी की हृदय की प्रनिय खुला नहीं करती ) तब अज्ञानप्रन्थि से उत्पन्न हुए जन्ममरण दिलाने वाले सम्पूर्ण संशय ( कि इस देह से आत्मा भिन्न है या नहीं ! भिन्न होने पर भी ब्रह्म के साथ अभेद है या नहीं ! अभेद होने पर भी जीवन्मुक्ति मिलेगी या नहीं ! जीवन्मुक्ति के पश्चात् विदेहमुक्ति का लाभ होगा या नहीं १) नष्ट हो

जाते हैं। (संशय के निवृत्त होते ही ब्रह्मज्ञान का फल जन्ममरण की निवृत्ति के रूप में ज्ञानियों को प्राप्त हो जाता है।)

(असंगतारूपी तलवार से इस संसाररूपी वृक्ष को काटकर फेंक दो और जब तक संसार की वासनाय न हट जाय तब तक वासुदेव का लगातार ही चिन्तन किया करो ) आदों मध्ये तथान्ते जनिमृतिफलदं कर्ममूलं विशालं ज्ञात्वा संसारवृक्षं अममदमुदिताशोकतानेकपत्रम् । कामक्रोधादिशाखं सुतपशुचनिताकन्यकापिक्षसंधं छिन्वाऽसंगासिनैनं पदुमितरिभतिश्चिन्तयेद् वासुदेवम् ॥१००॥

जन्म तथा मृत्यु नाम के केवल दो (महादु:खदायी) फलों को उत्पन्न करने वाले, कर्मरूपी जड़ों के सहारे से खड़े हुए तथा अपना पोपण पाते हुए, भ्रम, मद, हर्प तथा शोक आदि अनेक पत्तों तथा काम, क्रोध आदि अनेक शाखाओं से लंदे हुए, पुत्र, स्त्री, कन्या, हाथी, घोड़े, गाय, वैल आदि पक्षियों से बिरे हुए, [ इस विशाल संसार वृक्ष के क्या तुम्हें ये दोनों फल पसन्द आ गये हैं ? क्या इसके इन पत्तों और शाखाओं की दृष्टिविमोहिनी मूर्ति देखकर इसकी छाया में वैठने की भ्रान्त इच्छा तुम्हें उत्पन्न हो गयी है १ क्या इस पेड़ पर वैठे हुए पक्षियों की सुन्दर मूर्ति देखकर तुम इन से किसी सुख की आशा बाँध बैठे हो ? किंवा इन चञ्चल पक्षियों का तुम्हें कुछ विश्वास हो गया है ? यदि नहीं तो ] इस संसाररूपी विशाल बृक्ष को आदि म्ध्य तथा अन्त में पहचान लो (यदि इसे केवल मध्य में विचारोगे तो धोखे में फँस जाओगे। इस लिये इसे तीनों स्थानों पर पहचानो कि उत्पत्ति से प्रथम भी यह नहीं था, नाश के पश्चात् यह कुछ भी न रहेगा । केवल मध्य में कुछ काल के लिये स्वप्न के समान तुम्हें प्रतीत हो रहा है, ऐसा दृढानुमव करके ) चतुरमतिवाले पुरुष को उचित है कि (अत्यन्त दु:खदायी होने से काटकर

फेंक देने थीए ) इस संवारहती तुझ को असंगतास्त्री खन्न की सहायता से (अर्थान् अपने आत्मा की इस मंगार से पृथक् जानकर) काटकर फेंक दे तथा ग्रदा ही अपने न्यापक आत्मा का अनुभव किया करे (जिसने कि इस समन्त संगारत्व की आदि मध्य तथा अन्त में न्यात कर रक्खा है, जो इस संसार की उत्तित्त से प्रथम भी था, जो इस संसार के नए हो जाने के प्रधान भी अप यह जायगा, जो इसके मध्यकाल में भी वैसा ही अस्वच्छ दना हुआई ) में सदा अपनी गृत्ति की आत्माकार बनाये रक्खे।

(महाभाव को पहचानने वाल अपने आतमा को नमस्कार) जातं मरुयेव सर्व पुनरिष मिय तत्संस्थितं चैव विश्वं सर्व मरुयेव याति प्रविलयमिति तद् ब्रह्म चैवाहमिस्। यस्य स्मृत्या च यज्ञाद्यखिलश्चभविधो सुप्रयातीह कार्य न्यृनं सम्पूर्णतां व तमहमतिग्रदेवाच्युतं सन्नतोसि ॥१०॥

भीड़ ! यह जगन तो मेरे इस युद्ध रूप में से उद्यक्त हो गया है उप्पन्न हो जाने के पक्षान् भी यह मुझ में ही मेल प्रकार स्थित हो रहा है । प्रत्य होते समय यह मुझमें ही विलीन हो जाया करता है (निद्रा तथा प्रत्य के समय इस जगत् का मुझ में संधीज प्रत्य हो जाता है, भान हो जाने पर तो यह समन्त जगत् मुझ युद्ध में निर्वींज विलीन हो जाना है) में इस समझ विश्व की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रत्य का एकमात्र आधार जो परत्रण नामक परम तस्त्व है वह में ही तो हूँ । जिस मुझ द्वासामा को नमरण कर छैने मात्र से यहादि सम्पूर्ण युभ कमों की न्यूनतार्थ पूर्ण हो जाती हैं, अब में अपने उसी अच्छत आत्मा को (जो कम्यूनतार्थ पूर्ण हो जाती हैं, अब में अपने उसी अच्छत आत्मा को (जो कम्यूनतार्थ पूर्ण हो जाती हैं, अब में अपने उसी अच्छत आत्मा को (जो कम्यूनतार्थ पूर्ण हो जाती हैं, अब में अपने उसी अच्छत आत्मा को (जो कम्यूनतार्थ पूर्ण हो जाती हैं, अब में अपने उसी अच्छत आत्मा को (जो कम्यूनतार्थ पूर्ण हो जाती हैं, अब में अपने उसी अच्छत आत्मा को साथ केवल प्रणाम काला हुई । (अपने आत्मदेव को ऐसा प्रणाम करना चाहिये कि फिर कभी भी अपने अहंकार के सिर को ऊपर न उठाने दिया जाय ।) श्रीमच्छद्धराचार्यकृत शतस्त्रोंकी समाप्त

### लेखक की निम्नलिखित अन्य पुस्तकें—

वोधसार—राजयोग का सांगोपांग वर्णन करने वाला, उपनिपदों में जहां तहां विखरे हुए मार्मिक प्रसगों को अत्यन्त नरल रीति से, अत्यन्त सरल भाषा में, एकतित करनेवाला, 'नरहरि' स्वामी का अपूर्व प्रन्थ मृत्य रा)

शतऋोकी-अापके हाथ में है

मृत्य ।≈)

वाक्यसुधा—में का मुख्य अर्थ क्या है इसको समझाते और उसमें समाधि करने की विधि वताते हुए मोक्ष तक का मार्ग दिखाने वाटा प्रन्थ योगतारावछी—राजयोग में कितना हठयोग आवश्यक है उसका विशद वर्णन करते हुए रा. . . के अनुकूल वातावरण का चित्र खींचकर दिखाने वाटा प्रन्थ

दशस्त्रोकी--हम जिसे 'में' अर्थात् आत्मा समझ रहे हैं वह कुछ भी आत्मा नहीं, यह दिखाते हुए 'में' के मुख्य अर्थ को अत्यन्त विश्वद भाषा में वर्णन करने वाला ग्रन्थ मृह्य =)

मिलने का पताः---

पं० कृष्णकुमार शम्मी पो० रतनगढ़ जि० विजनीर

इन पुस्तकों के मिलने के दूसरे पते इसके टाइटिल पर छपे हैं।